# ग्रथ नवमं मगडलम् । प्रथमोऽनुवाकः । सू० १-२४ ।

#### (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पर्वस्व सोम् धार्रया । इन्द्रीय पार्तवे सुतः १ रच्चोहा विश्वचेषिण रिभ योनिमयौहतम् । द्वर्णा सधस्थमासेदत् २ विरिवोधार्तमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तिमः । पर्षि राधौ मृघोनाम् ३ ग्रभ्येष मृहानां देवानां वीतिमन्धंसा । ग्रभ वाजंमुत श्रवः ४ त्वामच्छां चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । इन्दो त्वे न ग्राशसः ४ पुनाति ते परिस्नुतं सोम् सूर्यस्य दुहिता । वारेण शर्श्वता तनां ६ तमीमग्वीः सम्र्यं ग्रा गृभ्णन्ति योषंणो दर्श । स्वसारः पार्यं दिवि ७ तमी हिन्वन्त्यग्रुवो धर्मन्ति बाकुरं दृतिम् । त्रिधातुं वार्णं मधुं ५ ग्रभीईममन्नचां उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम् । सोम्मिन्द्रांय पार्तवे ६ ग्रस्थेदिन्द्रो मदेष्वा विश्वां वृत्राणि जिन्नते । शूरी मृघा चे मंहते १०

# (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

पर्वस्व देव्वीरितं प्वित्रं सोम् रह्यां । इन्द्रीमन्द्रो वृषा विश १ ग्रा वेच्यस्व मिह प्सरो वृषेन्दो द्युम्नवंत्तमः । ग्रा योनि धर्णिसः सेदः २ ग्रधुं जत प्रियं मधु धारां सुतस्यं वृधसः । ग्र्र्यणे वेसिष्ट सुक्रतुः ३ महान्तं त्वा महीर न्वाणे ग्रर्षन्ति सिन्धंवः । यद्गोभिर्वासिय्ष्यसे ४ समुद्रो ग्रप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणौ दिवः । सोमः प्वित्रं ग्रस्मयः ४ ग्राचिक्रदृहृषा हरि मृहान् मित्रो न देर्शतः । सं सूर्येण रोचते ६ गिरेस्त इन्द्र ग्रोजेसा मर्मृज्यन्ते ग्रप्स्युवः । याभिर्मदाय शुम्भेसे ७ तं त्वा मदीय घृष्वय उ लोककृतुमीमहे । तव प्रशस्तयो मृहीः ५ ग्रस्मभ्यीमन्दविन्द्रयु मध्वः पवस्व धार्रया । पुर्जन्यौ वृष्टिमाँ ईव ६

# गोषा ईन्दो नृषा ग्रस्य श्वसा विजिसा उत । ग्रात्मा यज्ञस्य पूर्व्यः १०

## (३) तृतीयं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) त्रुषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

एष देवो ग्रमंर्त्यः पर्श्वीरिव दीयित । ग्रुभि द्रोणीन्यासदेम् १
एष देवो विपा कृतो ऽति ह्रर्रोसि धावित । पर्वमानो ग्रद्राभ्यः २
एष देवो विपन्युभिः पर्वमान त्रृतायुभिः । हिर्त्वाजीय मृज्यते ३
एष विश्वीति वार्या शूरो यिवि सत्विभिः । पर्वमानः सिषासिति ४
एष देवो रथर्यित पर्वमानो दशस्यित । ग्राविष्कृंगोति वग्वनुम् ४
एष विप्रैर्भिष्टुंतो ऽपो देवो वि गहिते । दधद्रब्रानि दाशुषे ६
एष दिवं वि धाविति तिरो रजासि धार्रया । पर्वमानः कर्निक्रदत् ७
एष दिवं व्यासंरत् तिरो रजांस्यस्पृतः । पर्वमानः स्वध्वरः ६
एष प्रबेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः प्रवित्रे ग्र्षिति ६
एष उ स्य पुरुवतो जीज्ञानो जनयिविषः । धार्रया पवते सुतः १०

# (४) चतुर्थं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

सर्ना च सोम् जेषि च पर्वमान् मिह श्रवः । ग्रथां नो वस्यसंस्कृधि १ सना ज्योतिः सना स्वर्ं विश्वां च सोम् सौभंगा । ग्रथां नो वस्यसंस्कृधि २

सना दर्चमुत क्रतु मपं सोम् मृधो जिह । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि ३ पवीतारः पुनीतन् सोम्मिन्द्राय पातंवे । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि ४ त्वं सूर्ये न ग्रा भंज तव क्रत्वा तवोतिभिः । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि ४ तव क्रत्वा तवोतिभिः ज्योंक् पंश्येम् सूर्यम् । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि ६ ग्रथ्यं स्वायुध्य सोमं द्विबर्हसं रियम् । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि ७ ग्रथ्यं पंचंपन्युतो रियं समत्सुं सास्तृहः । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि ६ त्वां युत्रैरंवीवृधन् पर्वमान् विधर्मणि । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि ६ रियं निश्चत्रमृश्चिन् मिन्दों विश्वायुमा भरं । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि १० रियं निश्चत्रमृश्चिन् मिन्दों विश्वायुमा भरं । ग्रथां नो वस्यंसस्कृधि १०

[Rik Veda]

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः, (२) द्वितीयायास्तनूनपात्, (३) तृतीयाया इळः, (४) चतुर्थ्या बर्हिः, (४) पञ्चम्या देवीद्वारः, (६) षष्ठचा उषासानक्ता, (७) सप्तम्या देव्यो होतारौ प्रचेतसौ, (५) ऋष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, (६) नवम्यास्त्वष्टा, (१०) दशम्या वनस्पतिः, (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां गायत्री, (५-११)

त्र्रष्टम्यादिचतसृगाञ्चानुष्टुप् छन्दसी

सिमिद्धो विश्वतस्पितः पर्वमानो वि रोजित । प्रीणन् वृष्या किनिक्रदत् १ तनूनपात् पर्वमानः शृङ्के शिशानो ग्रर्षित । ग्रुन्तरिचेण रारंजत् २ ईळेन्यः पर्वमानो रियर्वि रोजित द्युमान् । मधोर्धारिभिरोजेसा ३ वृहिः प्राचीनमोर्जसा पर्वमान स्तृणन् हरिः । देवेषुं देव ईयते ४ उदातैर्जिहते बृहद् द्वारो देवीहिर्णययीः । पर्वमानन् सुष्टुंताः ४ सुशाल्पे बृहती मही पर्वमानो वृष्ययित । नक्तोषासा न देशते ६ उभा देवा नृचर्चसा होतारा दैव्या हवे । पर्वमान् इन्द्रो वृषां ७ भारती पर्वमानस्य सरस्वतीळा मही । इमं नो यज्ञमा गमन् तिस्रो देवीः सुपेश्रसः ५ त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा ह्वे । इन्दुरिन्द्रो वृषा हिरः पर्वमानः प्रजापितः ६ वनस्पितं पर्वमान् मध्वा समिङ्गिध धारया । सहस्रवल्शं हिर्तं भ्राजमानं हिर्गययम् १० विश्वे देवाः स्वाहांकृतिं पर्वमानस्या गत । वायुर्बृहस्पितः सूर्यो ऽग्निरिन्द्रः सजोषंसः ११

# (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

मुन्द्रयो सोम् धारेया वृषो पवस्व देव्युः । ग्रव्यो वारेष्वस्मयुः १ ग्रभि त्यं मद्यं मद्र मिन्द्रविन्द्र इति चर । ग्रभि वाजिनो ग्रर्वतः २ ग्रभि त्यं पूर्व्यं मदे सुवानो ग्रेषं प्रवित्र ग्रा । ग्रभि वाजेमुत श्रवेः ३ त्रमं द्रप्सास इन्दंव त्रापो न प्रवतांसरन् । पुनाना इन्द्रमाशत ४ यमत्यंमिव वाजिनं मृजिन्त योषेगो दर्श । वने क्रीळेन्तमत्यंविम् ४ तं गोभिर्वृषेगां रसं मदाय देववीतये । सुतं भरीय सं सृज ६ देवो देवाय धार्ये न्द्रीय पवते सुतः । पयो यदस्य पीपर्यत् ७ त्रात्मा यज्ञस्य रह्यां सुष्वागः पेवते सुतः । प्रतं नि पिति कार्व्यम् ६ एवा पुनान ईन्द्रयु र्मदं मदिष्ठ वीत्ये । गुहां चिद्दिधषे गिर्रः ६

#### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रस्ंगृमिन्दंवः पृथा धर्मंत्रृतस्यं सुश्रियः । विदाना ग्रस्य योजेनम् १ प्र धारा मध्वौ ग्रियो महीरपो वि गहिते । ह्विर्ह्विष्णु वन्द्यः २ प्र युजो वाचो ग्रेण्यियो वृषावं चक्रदृद्धने । सद्याभि सत्यो ग्रेध्वरः ३ परि यत् काव्यौ क्वि नृम्णा वस्ति । ग्रविर्वाजी सिषासित ४ पर्वमानो ग्राभि स्पृधो विशो राजेव सीदित । यदीमृगवन्ति वेधसः ४ ग्रव्यो वारे परि प्रियो हर्रिवनेषु सीदित । रेभो वेनुष्यते मृती ६ स वायुमिन्द्रमृक्षिनौ साकं मदेन गच्छित । रणा यो ग्रस्य धर्मभः ७ ग्रा मित्रावरुणा भगं मध्वः पवन्त ऊर्मयः । विदाना ग्रस्य शक्मभः इ ग्रस्मभ्यं रोदसी रियं मध्वो वाजेस्य सातये । श्रवो वसूनि सं जितम् ६

#### (८) अष्टमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्ते सोमां ग्रिभ प्रिय मिन्द्रेस्य कामेमचरन्। वर्धन्तो ग्रस्य वीर्यम् १ पुनानासंश्चमूषदो गच्छेन्तो वायुम्श्विनां। ते नौ धान्तु सुवीर्यम् २ इन्द्रेस्य सोम् राधंसे पुनानो हार्दि चोदय। ऋ्तस्य योनिमासदेम् ३ मृजन्ति त्वा दश चिपौ हिन्वन्ति सप्त धीतर्यः। ग्रनु विप्रा ग्रमादिषुः ४ देवेभ्यंस्त्वा मदीय कं सृंजानमित मेष्यः। सं गोभिर्वासयामिस ४ पुनानः कलशेष्वा वस्त्रीरयरुषो हरिः। परि गव्यन्यव्यत ६ मुघोन् ग्रा पंवस्व नो जहि विश्वा ग्रप् द्विषः। इन्द्रो सर्खायमा विश ७ वृष्टिं दिवः परि स्रव द्युम्नं पृथिव्या ग्रिधि । सही नः सोम पृत्सु धीः ५ न्च चे सं त्वा व्यमिन्द्रेपीतं स्वर्विदेम् । भृ ची महि प्रजामिषम् ६

#### (६) नवमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

परि प्रिया दिवः कवि र्वयासि नृप्तचौर्हितः । सुवानो याति क्विक्रेतुः १ प्रप्र ज्ञयाय पन्यसे जनाय जुष्टी ऋहुहै । वीत्यर्ष चनिष्ठया २ स स्नुम्तिरा शुचि ज्ति जाते त्रीरोचयत्। मुहान् मुही त्रृतावृधी ३ स सप्त धीतिभिर्हितो नुद्यौ ग्रजिन्वदुद्वहैः । या एकमिन वावृधुः ४ ता ऋभि सन्तमस्तृतं महे युवनिमा देधः । इन्द्रिमन्द्र तवे वृते ४ श्रुभि वह्निरमर्त्यः सप्त पेश्यति वावेहिः । क्रिविर्देवीरतर्पयत् ६ त्र्यवा कल्पेषु नः पुम् स्तर्मांसि सोम् योध्यो । तानि पुनान जङ्घनः ७ न् नर्व्यसे नवीयसे सूक्तार्य साधया पृथः । प्रब्वद्रीचया रुचेः ५ पर्वमानु महि श्रवो गामर्थं रासि वीरवंत् । सनौ मेधां सना स्वः ६

#### (१०) दशमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र स्वानासो रथा इवा ऽर्वन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये ग्रक्रमः १ हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गर्भस्त्योः । भरीसः कारिगामिव २ राजीनो न प्रशस्तिभः सोमसो गोभिरञ्जते । युज्ञो न सप्त धातृभिः ३ परि सुवानास इन्देवो मदीय बुर्हणी गिरा । सुता ऋषिन्ति धारया ४ <u>त्र्रापानासौ विवस्वतो जर्नन्त उषसो भर्गम् । सूरा</u> त्र्र<u>गवं</u> वि तेन्वते ४ त्र<u>पु द्वारो मती</u>नां प्रता त्रीगवन्ति कारवेः । वृष्णो हरेस त्रायवेः ६ समीचीनासं त्रासते होतारः सप्तजीमयः । पदमेकस्य पिप्रतः ७ नाभा नाभि न त्रा देदे चर्चुश्चित् सूर्ये सर्चा । कुवेरपत्यमा दुहे ५ श्रिभ प्रिया दिवस्पद मध्वर्युभिगुंहां हितम् । सूरः पश्यति चर्चसा ६

#### (११) एकादशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

उपस्मि गायता नरः पर्वमानायेन्देवे । श्रुभि देवाँ इयेच्चते १ श्रुभि ते मधुना पयो ऽथेर्वाणो श्रिशिश्रयुः । देवं देवायं देव्यु २ स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते । शं राजन्नोषधीभ्यः ३ ब्रभवे नु स्वतंवसे ऽरुणायं दिविस्पृशे । सोमाय गाथमंर्चत ४ हस्तंच्युतेभिरिद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधुं ५ नम्सेदुपं सीदत द्रभ्नेद्रिभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ६ श्रुमित्रहा विचेर्षिः पर्वस्व सोम् शं गवे । देवेभ्यो श्रनुकाम्कृत् ७ इन्द्रीय सोम् पातंवे मदाय परि षिच्यसे । मन्श्रिन्मनंसस्पितः ५ पर्वमान सुवीर्यं रियं सोम रिरीहि नः । इन्द्विन्द्रेण नो युजा ६

# (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

सोमां असृग्रमिन्देवः सुता ऋतस्य सादेने । इन्द्रांय मधुमत्तमाः १ अभि विप्रां अनूषत् गावों वृत्सं न मातरः । इन्द्रं सोमस्य पीतयें २ मद्वच्युत् चेति सादेने सिन्धोरूमां विप्रश्चित् । सोमों गौरी अधि श्चितः ३ दिवो नाभां विच्वाणो ऽञ्यो वारे महीयते । सोमो यः सुक्रतुं कृविः ४ यः सोमः कुलशेष्वाँ अन्तः प्वित्र आहितः । तिमन्दुः परि षस्वजे ४ प्र वाच्मिन्दुरिष्यित समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन् कोशं मधुश्चतेम् ६ नित्यस्तोत्रो वनस्पति धीनामन्तः संबर्द्धः । हिन्वानो मानुषा युगा ७ अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्षित । विप्रस्य धारेया कृविः ५ आ पेवमान धारय रियं सहस्रवर्चसम् । अस्मे ईन्दो स्वाभुवेम् ६

**ग्रष्टमोऽध्यायः** 

। व० १ ।३३ ।

# (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः [Rik Veda]

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION

सोमः पुनानो ग्रेषित सहस्र्रिधारो ग्रत्येविः । वायोरिन्द्रेस्य निष्कृतम् १ पर्वमानमवस्यवो विप्रमिभ प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये २ पर्वन्ते वार्जसातये सोमाः सहस्र्रिपाजसः । गृणाना देववीतये ३ उत नो वार्जसातये पर्वस्व बृह्तीरिषः । द्युमिदेन्दो सुवीर्यम् ४ ते नेः सहस्रिणं रियं पर्वन्तामा सुवीर्यम् । सुवाना देवास इन्देवः ४ ग्रत्यां हियाना न हेतृभि रसृंग्रं वार्जसातये । वि वार्मव्यमाशर्वः ६ वाश्रा ग्रेष्न्तीन्देवो ऽभि वृत्सं न धेनर्वः । द्धिन्वरे गर्भस्त्योः ७ जुष्ट इन्द्रीय मत्सरः पर्वमान् कर्निक्रदत् । विश्वा ग्रप् द्विषो जित ह ग्रयुम्नतो ग्रर्राव्याः पर्वमानाः स्वर्दृशः । योन्।वृतस्यं सीदत ६

# (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा त्रमृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

परि प्रासिष्यदत् कृविः सिन्धौरूर्माविधि श्रितः । कारं बिभ्रत् पुरुस्पृहिम् १ गिरा यदी सर्बन्धवः पञ्च वातां अपस्यवः । परिष्कृगविन्तं धर्णसिम् २ ग्रादेस्य शृष्मिणो रसे विश्वे देवा अमत्सत । यदी गोभिर्वसायते ३ निरिणानो वि धावति जहुच्छर्याणि तान्वां । अत्रा सं जिघते युजा ४ निप्तीभिर्यो विवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवां । गाः कृगवानो न निर्णिजेम् अ ग्रिति श्रिती तिरश्चतां गृव्या जिगात्यगव्यां । वृग्रुमियर्ति यं विदे ६ ग्रिभि चिपः समेग्मत मृर्जयेन्तीरिषस्पतिम् । पृष्ठा गृभ्णत वाजिनः ७ परि दिव्यानि मर्मृशद् विश्वानि सोम् पार्थिवा । वसूनि याह्यस्मयुः ५

#### (१४) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा त्रमृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

एष धिया यात्यरव्या शूरो रथैभिराशुभिः । गच्छिन्निन्द्रेस्य निष्कृतम् १ एष पुरू धियायते बृहुते देवतातये । यत्रामृतास ग्रासते २ एष हितो वि नीयते उन्तः शुभावता पृथा । यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ३ एष शृङ्गीणि दोधुव च्छिशीते यूथ्योई वृषी । नृम्णा दधीन् ग्रोजसा ४ एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुभ्रेभिरंशुभिः । पतिः सिन्धूनां भवेन् ४ एष वसूनि पिब्दना परुषा यिवाँ स्रति । स्रव शादेषु गच्छति ६ एतं मृजिन्त मर्ज्य मुप् द्रोरोष्ट्रायवेः । प्रचक्रारां महीरिषेः ७ एतमु त्यं दश चिपौ मृजिन्ते सप्त धीतयेः । स्वायुधं मृदिन्तमम् ५

# (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा त्रमृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्रते सोतारं श्रोगयो रसं मदीय घृष्वये। सर्गो न तक्त्येतेशः १ क्रत्वा दर्मस्य रथ्यं मपो वसीन्मन्धंसा। गोषामगवेषु सिश्चम २ श्रमेप्तमुप्सु दुष्ट्रं सोमं पिवित्र श्रा सृज। पुनीहीन्द्रीय पातेवे ३ प्र पुनानस्य चेतेसा सोमः पिवित्रं श्रर्षति। क्रत्वां सधस्थमासंदत् ४ प्रत्वा नमीभिरिन्दंव इन्द्र सोमां श्रसृचत। महे भरीय कारिणः ५ पुनानो रूपे श्रव्यये विश्वा श्रर्षन्निभ श्रियः। शूरो न गोषुं तिष्ठति ६ दिवो न सानुं पिप्युषी धारां सुतस्यं वेधसः। वृथां पिवित्रं श्रर्षति ७ त्वं सीम विपश्चितं तनां पुनान श्रायुषुं। श्रव्यो वारं वि धाविस ६

#### (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र निम्नेनेव सिन्धेवो घ्रन्तौ वृत्राणि भूर्णयः । सोमा ग्रसृग्रमाशवः १ ग्रिभ सुवानास इन्देवो वृष्टयः पृथिवीमिव । इन्द्रं सोमासो ग्रद्धरन् २ ग्रत्यूर्मिर्मत्सरो मदः सोर्मः प्वित्रे ग्रर्षित । विघ्वन् रद्धांसि देव्यः ३ ग्रा कलशेषु धावति प्वित्रे परि षिच्यते । उक्थेर्य्ज्ञेषुं वर्धते ४ ग्रित त्री सौम रोचना रोहुन् न भ्राजसे दिवम् । इष्णन् त्सूर्यं न चौदयः ४ ग्रिभ विप्रां ग्रनूषत मूर्धन् यृज्ञस्यं कारवः । दर्धानाश्चर्द्धसि प्रियम् ६ तम् त्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रां ग्रवस्यवः । मृजन्ति देवतातये ७ मधोर्धारामनुं द्धर तीवः स्धस्थमासदः । चार्ह्यातायं पीतये ६

(१८) ग्रष्टादशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

परि सुवानो गिरिष्ठाः प्वित्रे सोमी ग्रज्ञाः । मदेषु सर्व्धा ग्रेसि १ त्वं विप्रस्त्वं किव मधु प्र जातमन्धेसः । मदेषु सर्व्धा ग्रेसि २ तव विश्वे सजोषेसो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सर्व्धा ग्रेसि ३ ग्रा यो विश्वानि वार्या वसूनि हस्तयोर्द्धे । मदेषु सर्व्धा ग्रेसि ४ य इमे रोदंसी मही सं मातरेव दोहते । मदेषु सर्व्धा ग्रेसि ४ परि यो रोदंसी उभे सद्यो वार्जिभर्षति । मदेषु सर्व्धा ग्रीस ६ स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो ग्रीचिक्रदत् । मदेषु सर्व्धा ग्रीस ७

#### (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

यत् सौम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वस् । तर्नः पुनान ग्रा भर १
युवं हि स्थः स्वेर्पती इन्द्रश्च सोम् गोपती । ईशाना पिप्यतं धियः २
वृषां पुनान ग्रायुषं स्तनयन्नधि बहिषि । हिरः सन् योनिमासेदत् ३
ग्रवावशन्त धीतयौ वृष्पस्याधि रेतिस । सूनोर्वृत्सस्यं मातरः ४
कुविद्रृष्रयन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधत् । याः शुक्रं दुंहते पर्यः ४
उपं शिचापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रुषु । पर्वमान विदा रियम् ६
नि शत्रौः सोम् वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर । दूरे वो सतो ग्रन्ति वा ७

#### (२०) विंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र क्विर्देववीत्ये ऽव्यो वारेभिरर्षति । साह्वान् विश्वां ग्रुभि स्पृधेः १ स हि ष्मां जिर्तृभ्य ग्रा वाजं गोमंन्तिमन्विति । पर्वमानः सहस्त्रिणम् २ पिर विश्वांनि चेतेसा मृशसे पर्वसे मृती । स नेः सोम् श्रवो विदः ३ ग्रुभ्येर्ष बृहद्यशो मृघवद्यो ध्रुवं रियम् । इषं स्तोतृभ्य ग्रा भेर ४ त्वं राजेव सुवृतो गिरेः सोमा विवेशिथ । पुनानो विह्ने ग्रद्धत ४ स विह्नेरप्सु दुष्टरी मृज्यमानो गर्भस्त्योः । सोमंश्वमूषुं सीदित ६

# क्रीळुर्मुखो न मेंह्युः प्वित्रं सोम गच्छिस । दर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् ७

#### (२१) एकविंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्ते धीवन्तीन्देवः सोमा इन्द्रीय घृष्वयः । मृत्स्रासः स्वर्विदेः १ प्रवृगवन्तौ ग्रिभयुजः सुष्वये वरिवोविदेः । स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः २ वृथा क्रीळन्त इन्देवः सधस्थम्भयेकिमत् । सिन्धौरूमां व्येचरन् ३ प्ते विश्वीनि वार्या पर्वमानास ग्राशत । हिता न सप्तयो रथे ४ ग्रास्मिन् पिशङ्गीमन्दवो दधीता वेनमादिशे । यो ग्रस्मभ्यमरीवा ४ ग्रुभुर्न रथ्यं नवं दधीता केर्तमादिशे । शुक्राः पवध्वमर्णसा ६ एत उ त्ये ग्रीवीवशन् काष्ठां वाजिनौ ग्रुक्रत । स्तः प्रासीविषुर्मृतिम् ७

# (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्ते सोमास ऋाशवो रथा इव प्र वाजिनः । सर्गाः सृष्टा ग्रेहेषत १ एते वार्ता इवोरवः पुर्जन्यस्येव वृष्टयः । ऋग्नेरिव भ्रमा वृथां २ एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । विपा व्यानशर्धियः ३ एते मृष्टा ऋमीत्याः ससृवांसो न श्रिश्रमः । इयेच्चन्तः पृथो रजेः ४ एते पृष्ठािन रोदेसो विप्रयन्तो व्यानशः । उतेदमुत्तमं रजेः ४ तन्तुं तन्वानमुत्तम मनुं प्रवर्त ऋगशत । उतेदमुत्तमाय्यम् ६ त्वं सौम पृशिभ्य ऋग वसु गव्यानि धारयः । तृतं तन्तुंमिचक्रदः ७

# (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

सोमां ग्रसृग्रमाशवो मधोर्मदेस्य धार्रया । <u>ग्र</u>भि विश्व<u>ानि</u> काव्यां १ ग्रनुं प्रवासं ग्रायवः पुदं नवीयो ग्रक्रमुः । रुचे जनन्त सूर्यम् २ ग्रा पैवमान नो भरा ऽयों ग्रदिशुषो गर्यम् । कृधि प्रजावितीरिषिः ३ ग्रिभ सोमीस ग्रायवः पर्वन्ते मद्यं मर्दम् । ग्रिभ कोशं मधुश्चतम् ४ सोमी ग्रर्षति धर्णसि र्दधीन इन्द्रियं रस्तम् । सुवीरी ग्रभिशस्तिपाः ५ इन्द्रीय सोम पवसे देवेभ्यः सधमाद्यः । इन्द्रो वार्जं सिषासिस ६ ग्रस्य पीत्वा मर्दाना मिन्द्रौ वृत्राग्यंप्रति । ज्धानं ज्धनं न्च नु

# (२४) चतुर्विशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽसितो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र सोमांसो ग्रधन्विषुः पर्वमानास् इन्देवः । श्रीगाना ग्रप्सु मृंञ्जत १ ग्रमि गावौ ग्रधन्विषु रापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत २ प्र पंवमान धन्विस् सोमेन्द्राय पात्रवे । नृभिर्यतो वि नीयसे ३ त्वं सोम नृमादेनः पर्वस्व चर्षग्रीसहे । सिस्त्र्यो ग्रेनुमाद्यः ४ इन्दो यदद्रिभिः सुतः प्रवित्रं परिधावसि । ग्रमिन्द्रस्य धाम्ने ४ पर्वस्व वृत्रहन्तमो क्थेभिरनुमाद्यः । शुचिः पाव्को ग्रद्धतः ६ शुचिः पाव्क उच्यते सोमः सुतस्य मध्वः । देवावीरघशंसहा ७ द्वितीयोऽनुवाकः

। सू० २४ ६०।

#### (२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यागस्त्यो दृळ्हच्युत ऋृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

पर्वस्व दत्त्वसार्धनो देवेभ्यः पीतये हरे। मुरुद्धो वायवे मर्दः १ पर्वमान धिया हितोई ऽभि योनिं किनिक्रदत्। धर्मेशा वायुमा विश २ सं देवैः शोभते वृषां किवर्योनाविधं प्रियः। वृत्रहा देववीर्तमः ३ विश्वां रूपार्याविशन् पुनानो योति हर्यतः। यत्रामृतास ग्रासिते ४ ग्रुरुषो जनयुन् गिरः सोर्मः पवत ग्रायुषक्। इन्द्रं गच्छन् किवक्रेतुः ४ ग्रा पेवस्व मदिन्तम पुवित्रं धारया कवे। ग्रुकंस्य योनिमासदेम् ६

(२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य दार्व्हच्युत इध्मवाह ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

तमंमृ चन्त वाजिनं मुपस्थे ग्रदितेरिधं । विप्रसि ग्रिंग्या १ तं गावो ग्रभ्यंनूषत सहस्रंधारमि चित्रम् । इन्दुं धर्तारमा दिवः २ तं वेधां मेधयाद्यन् पर्वमानमिध द्यवि । धर्णसिं भूरिधायसम् ३ तमह्यन् भुरिजोधिया संवसानं विवस्वतः । पर्ति वाचो ग्रदीभ्यम् ४ तं सानाविधं जामयो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । हुर्यतं भूरिच चसम् ४ तं त्वो हिन्वन्ति वेधसः पर्वमान गिरावृधम् । इन्द्विन्द्रीय मत्सरम् ६

## (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो नृमेध त्रृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

एष क्विर्भिष्टुंतः प्वित्रे ग्रिधं तोशते । पुनानो घ्रन्नप् स्त्रिधंः १
एष इन्द्रीय वायवे स्वर्जित् परि षिच्यते । प्वित्रे दत्त्वसार्धनः २
एष नृभिर्वि नीयते दिवो मूर्धा वृषां सुतः । सोमो वनेषु विश्ववित् ३
एष गुव्यरंचिक्रद्त् पर्वमानो हिरग्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ४
एष सूर्येण हासते पर्वमानो ग्रिध द्यवि । प्वित्रे मत्सरो मदः ४
एष शुष्म्यंसिष्यद दन्तरित्ते वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ६

# (२८) ग्रष्टाविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रियमेध ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

एष वाजी हितो नृभि विश्वविन्मनेसस्पितिः । ग्रव्यो वारं वि धीवित १ एष प्वित्रे ग्रचरत् सोमौ देवेभ्यः सुतः । विश्वा धामन्याविशन् २ एष देवः श्रुभायते ऽधि योनावमर्त्यः । वृत्रहा देववीर्तमः ३ एष वृषा किनेक्रद दशिभर्जामिभिर्यतः । ग्रुभि द्रोगीनि धावित ४ एष सूर्यमरोचयत् पवमानो विचिषिणः । विश्वा धामनि विश्ववित् ४ एष शुष्म्यदिभ्यः सोमः पुनानो ग्रेषित । देवावीरिषशंसहा ६

#### (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो नृमेध त्रृषिः । पवमानः सोमो देवता ।

#### गायत्री छन्दः

प्रास्य धारी ग्रचरन् वृष्णैः सुतस्यौजिसा । देवाँ ग्रनुं प्रभूषेतः १ सिर्पं मृजन्ति वेधसौ गृगन्तैः कारवौ गिरा । ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्येम् २ सुषह्रं सोम् तानि ते पुनानायं प्रभूवसो । वधा समुद्रमुक्थ्येम् ३ विश्वा वसूनि सुंजयुन् पर्वस्व सोम् धार्रया । इनु द्वेषिस सुध्येक् ४ रच्चा सु नो ग्रारंरुषः स्वनात् समस्य कस्यं चित् । निदो यत्रं मुमुच्महे ४ एन्दो पार्थिवं रियं दिव्यं पेवस्व धार्रया । द्युमन्तं शुष्ममा भेर ६

#### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो बिन्दुर्मृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्रधारौ ग्रस्य शुष्मिणो वृथौ प्वित्रै ग्रद्धारन् । पुनानो वाचीमष्यति १ इन्दुंहियानः सोतृभि मृज्यमीनः कनिक्रदत् । इयैर्ति वृग्नुमिन्द्रियम् २ ग्रा नः शुष्मै नृषाह्यं वीरवेन्तं पुरुस्पृहेम् । पर्वस्व सोम् धारैया ३ प्र सोमो ग्रति धारैया पर्वमानो ग्रसिष्यदत् । ग्रुभि द्रोणीन्यासदैम् ४ ग्रुप्सु त्वा मधुमत्तम् हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्द्विन्द्रीय पीतयै ४ सुनोता मधुमत्तम् सोम्मिन्द्रीय वृज्जिणै । चारुं शर्धाय मत्सरम् ६

# (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगगो गोतम ऋृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र सोमांसः स्वाध्यर्थः पर्वमानासो अक्रमः । र्यां कृंगवित्त चेतेनम् १ दिवस्पृंथिव्या अधि भवेन्दो द्युम्चवर्धनः । भवा वार्जानां पितः २ तुभ्यं वार्ता अभिप्रिय स्तुभ्यंमर्षित्ति सिन्धेवः । सोम् वर्धन्ति ते महेः ३ आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतेः सोम् वृष्णयम् । भवा वार्जस्य संग्थे ४ तुभ्यं गावो घृतं पयो बभ्रो दुदुहे अित्तितम् । वर्षिष्ठे अधि सानिव ४ स्वायुधस्यं ते सतो भुवंनस्य पते व्यम् । इन्दौ सिख्तवमुंश्मिस ६

#### (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः प्र सोमांसो मद्च्युतः श्रवंसे नो मुघोनः । सुता विदर्थे ग्रक्रमुः १ ग्रादीं त्रितस्य योषंग्रो हिर्ते हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्रीय पीतये २ ग्रादीं हुंसो यथां गृगं विश्वस्यावीवशन्मतिम् । ग्रत्यो न गोभिरज्यते ३ उभे सोमाव्चाकेशन् मृगो न तक्तो ग्रेषंसि । सीदेनृतस्य योनिमा ४ ग्राभी गावौ ग्रनूषत् योषां जारमिव प्रियम् । ग्रामेन्नाजिं यथां हितम् ४ ग्रासमे धेहि द्यमद्यशों मुघवद्मश्च महां च । सिनं मेधामृत श्रवः ६

# (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याप्तचिस्त्रत ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र सोमांसो विपिश्चतो ऽपां न येन्त्यूर्मयः । वर्नानि महिषा ईव १ ग्रिभ द्रोणीनि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धार्रया । वाजं गोमेन्तमन्नरन् २ सुता इन्द्रीय वायवे वर्रणाय मुरुद्धेः । सोमा ग्रर्षन्ति विष्णवे ३ तिस्रो वाच उदीरते गावौ मिमन्ति धेनवेः । हरिरेति कर्निक्रदत् ४ श्रिभ ब्रह्मीरनूषत यह्नीर्ऋतस्य मातरः । मुर्मृज्यन्ते दिवः शिश्रुम् ४ रायः समुद्रांश्चतुरो ऽस्मर्भ्यं सोम विश्वतः । ग्रा पंवस्व सहस्त्रिणः ६

#### (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याप्तचिस्त्रत ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र सुं<u>वा</u>नो धारे<u>या</u> तने न्दुंहिंन्<u>वा</u>नो ग्रंषित । रुजहूळहा व्योजेसा १ सुत इन्द्रीय <u>वायवे</u> वरुणाय मुरुद्धाः । सोमौ ग्रंषित विष्णेवे २ वृषां<u>ग</u>ं वृषिभर्यतं सुन्विन्त सोममद्रिभिः । दुहन्ति शक्मेना पर्यः ३ भुवेत् <u>त्रितस्य मर्ज्यो</u> भुवृदिन्द्रीय मत्सरः । सं रूपैरेज्यते हरिः ४ <u>ग्रं</u>भीमृतस्य <u>विष्टपं दुह</u>ते पृश्निमातरः । चार्रु प्रियतमं ह्विः ४ समेन्मह्रुता इमा गिरो ग्रंषिन्त सस्तुतः । <u>धेनूर्वा</u>श्रो ग्रंवीवशत् ६

# (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रभूवसुर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः म्रा नेः पवस्व धारया पर्वमान रियं पृथुम् । यया ज्योतिर्विदासि नः १ इन्दौ समुद्रमीङ्खय पर्वस्व विश्वमेजय । रायो धर्ता न म्रोजंसा २ त्वयां वीरेणं वीरवो ऽभि ष्यांम पृतन्यतः । चर्रा णो म्रभि वार्यम् ३ प्र वाजिमन्दुरिष्यिति सिषीसन् वाजिसा मृषिः । वृता विदान म्रायुधा ४ तं गीर्भिर्वाचमीङ्खयं पुनानं वसियामसि । सोमं जनस्य गोपितम् ४ विश्वो यस्यं वृते जनौ दाधार धर्मणस्पतैः । पुनानस्यं प्रभूवंसोः ६

#### (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रभूवसुर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रसं जि रथ्यो यथा प्वित्रं चम्बोः सुतः । कार्ष्मन् वाजी न्यंक्रमीत् १ स विह्नाः सोम् जागृं विः पर्वस्व देववीरित । ग्रुभि कोशं मधुश्रुतम् २ स नो ज्योतीषि पूर्व्य पर्वमान् वि रीचय । क्रत्वे दर्चाय नो हिन् ३ शुम्भमीन त्रृतायुभि मृं ज्यमीनो गर्भस्त्योः । पर्वते वारे ग्रुव्यये ४ स विश्वां दाशुषे वसु सोमौ दिव्यानि पार्थिवा । पर्वतामान्तरिच्या ४ ग्रा दिवस्पृष्ठमं श्रुयः गंव्ययः सौम रोहिस । वीर्यः श्रीवसस्पते ६

#### (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो रहूगण ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

स सुतः पीतये वृषा सोमः प्वित्रे श्रर्षति । विघ्नन् रद्यांसि देव्यः १ स प्वित्रे विचन्धणो हरिर्षिति धर्णिसः । श्रभि योनिं किनिक्रदत् २ स वाजी रोचना दिवः पर्वमानो वि धावति । रन्धोहा वारम्व्ययम् ३ स त्रितस्याधि सानेवि पर्वमानो ग्ररोचयत् । जामिभिः सूर्यं सह ४ स वृत्रहा वृषां सुतो वरिवोविददांभ्यः । सोमो वाजिमवासरत् ४ स देवः क्विनेषितोई ऽभि द्रोणीनि धावति । इन्दुरिन्द्रांय मुंहनां ६

#### (३८) ऋष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो रहूगगा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः एष उ स्य वृषा रथो ऽञ्यो वारेभिरर्षति । गच्छन् वार्जं सहस्त्रिर्णम् १ एतं त्रितस्य योषेगो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्रीय पीतये २ एतं त्यं हरितो दर्शं मर्मृज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदीय शुम्भिते ३ एष स्य मार्नुषीष्वा श्येनो न वि बु सीदित । गच्छं श्चारो न योषितेम् ४ एष स्य मद्यो रसो ऽवं चष्टे दिवः शिशुः । य इन्दुर्वारमाविशत् ४ एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसः । क्रन्दन् योनिम्भि प्रियम् ६

# (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो बृहन्मितर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

श्राशुर्रषं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रं देवा इति ब्रवंन् १ परिष्कृरवन्ननिष्कृतं जनीय यातयनिष्णः । वृष्टिं दिवः परि स्रव २ सुत एति पवित्र श्रा त्विषिं दधान श्रोजिसा । विचर्चाणो विरोचयेन् ३ श्र्यं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र श्रा । सिन्धौरूर्मा व्यत्तरत् ४ श्राविवासन् परावतो श्रथौ श्रर्वावतः सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधुं ४ समीचीना श्रनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । योनावृतस्यं सीदत ६

#### (४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो बृहन्मतिर्मृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

पुनानो स्रेक्रमीद्रिभ विश्वा मृधो विचेषिणः। शुम्भिन्ति विप्रं धीतिभिः १ स्रा योनिमरुणो रुह द्रमृदिन्द्रं वृषां सुतः। ध्रुवे सदेसि सीदित २ नू नौ रियं मृहामिन्दो ऽस्मभ्यं सोम विश्वतः। स्रा पेवस्व सहस्त्रिणम् ३ विश्वां सोम पवमान द्युम्नानीन्दवा भर । विदाः सहस्त्रिणीरिषः ४ स नः पुनान स्रा भर रियं स्तोत्रे सुवीर्यम्। जरितुर्वर्धया गिरः ५ पुनान ईन्दवा भर सोमं द्विबर्हसं रियम्। वृषेन्निन्दो न उक्थ्यंम् ६

#### (४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य कागवो मेध्यातिथिर्म्मृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः प्रये गावो न भूर्णय स्त्वेषा <u>अयासो</u> अक्रमुः । घ्नन्तेः कृष्णामप् त्वचेम् १ सुवितस्ये मनाम्हे ऽति सेतुं दुराव्यम् । साह्वांसो दस्युमवृतम् २ शृगवे वृष्टेरिव स्वनः पर्वमानस्य शृष्मिर्णः । चरेन्ति विद्युतौ दिवि ३ आ पैवस्व महीमिष् गोमेदिन्दो हिरेगयवत् । अश्वीवृद्वाजेवत् सुतः ४ स पैवस्व विचर्षण् आ मृही रोदंसी पृण् । उषाः सूर्यो न रिश्मिभः ४ परि गः शर्म्यन्त्या धारया सोम विश्वतेः । सर्ग रसेवं विष्टपेम् ६

# (४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेध्यातिथिर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

जनर्यन् रोचना दिवो जनर्यन्नप्सु सूर्यम् । वसनो गा ग्रुपो हरिः १ एष प्रवेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । धार्रया पवते सुतः २ वावृधानाय तूर्वये पर्वन्ते वार्जसातये । सोमाः सहस्रीपाजसः ३ दुहानः प्रविमित् पर्यः प्वित्रे परि षिच्यते । क्रन्देन् देवाँ ग्रेजीजनत् ४ ग्रिभि विश्वानि वार्या ऽभि देवाँ त्रृतावृधः । सोमः पुनानो ग्रुर्षति ४ गोमनः सोम वीरव दश्वविद्वार्जवत् सुतः । पर्वस्व बृह्तीरिषः ६

# (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेध्यातिथिर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

> त्र्रथ सप्तमोऽष्टकः प्रथमोऽध्यायः

#### । व० १-४१।

# (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरस ग्रयास्य त्रृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्र र्ण इन्दो महे तर्न ऊर्मिं न बिभ्रंदर्षसि । ऋभि देवाँ ऋयास्यः १ मृती जुष्टो धिया हितः सोमौ हिन्वे परावित । विप्रस्य धार्रया कृविः २ ऋयं देवेषु जार्गृविः सुत एति पवित्र ऋा । सोमौ याति विचेर्षिणः ३ स नः पवस्व वाजय श्रेक्राणश्चारुमध्वरम् । बृर्हिष्माँ ऋा विवासित ४ स नो भगीय वायवे विप्रवीरः सदावृधः । सोमौ देवेष्वा येमत् ४ स नौ ऋद्य वस्त्रत्ये क्रतुविद्गीतुवित्तमः । वार्जं जेष्टि श्रवौ बृहत् ६

# (४४) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरस ग्रयास्य त्रृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

स पैवस्व मदीय कं नृचची देववीतये। इन्दिवन्द्रीय पीतये १ स नी अर्षाभि दूत्यं१ त्विमन्द्रीय तोशसे। देवान् त्सिखिभ्य आ वर्रम् २ उत त्वामेरुणं व्यं गोभिरञ्जमो मदीय कम्। वि नी राये दुरी वृधि ३ अत्यू पिवित्रेमक्रमीद् वाजी धुरं न यामेनि। इन्दुंदेवेषु पत्यते ४ समी सखीयो अस्वरन् वने क्रीळेन्तमत्येविम्। इन्दुं नावा अनूषत ४ तया पवस्व धारेया यया पीतो विचर्चसे। इन्दो स्तोत्रे सुवीर्यम् ६

# (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

ग्रसृंग्रन् देववीत्ये ऽत्यासः कृत्व्या इव । चरेन्तः पर्वतावृधः १ परिष्कृतास इन्देवो योषेव पित्र्यावती । वायुं सोमा ग्रसृचत २ एते सोमास इन्देवः प्रयस्वन्तश्चमू सुताः । इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभः ३ ग्रा धावता सुहस्त्यः शुक्रा गृंभ्णीत मृन्थिना । गोभिः श्रीणीत मत्सरम् ४ स पैवस्व धनंजय प्रयन्ता राधसो मृहः । ग्रस्मभ्यं सोम गातुवित् ४ एतं मृजन्ति मर्ज्यं पर्वमानं दश चिपः । इन्द्रीय मत्सरं मदेम् ६

#### (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः किवर्ज्जृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

श्रया सोमेः सुकृत्ययो मृहश्चिद्भ्यवर्धत । मृन्दान उद्दूषायते १ कृतानीदेस्य कर्त्वा चेतेन्ते दस्युतर्हणा । श्रृणा चे धृष्णुश्चयते २ श्रात् सोमे इन्द्रियो रस्रो वर्जः सहस्त्रसा भृवत् । उक्थं यदेस्य जायेते ३ स्वयं किविविधर्ति विप्राय रत्निमच्छति । यदी मर्मृज्यते धियः ४ सिष्यसर्तू रयीणां वाजेष्वर्वतामिव । भरेषु जिग्युषामसि ४

#### (४८) ग्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः कविर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

तं त्वी नृम्णानि बिभ्रंतं स्धस्थेषु महो दिवः । चार्रं सुकृत्ययेमहे १ संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिवृतं मदम् । शतं पुरो रुरु चिण्णम् २ ग्रतं स्वम् । र्यामि राजीनं सुक्रतो दिवः । सुपूर्णो ग्रव्यिधर्भरत् ३ विश्वस्मा इत् स्वर्दृशे साधीरणं रजस्तुरम् । गोपामृतस्य विभरत् ४ ग्रधी हिन्वान इन्द्रियं ज्यायी महित्वमीनशे । ग्रिष्षिकृद्विचेषिणः ४

# (४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः किवर्ज्याषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

पर्वस्व वृष्टिमा सु नो ऽपामूमिं दिवस्परि । <u>ऋयु</u>च्चमा बृंहतीरिषः १ तयां पवस्व धारया यया गावं इहागमेन् । जन्यांस उपं नो गृहम् २ घृतं पेवस्व धारया युज्ञेषुं देव्वीतेमः । <u>ऋस्मभ्यं वृष्टिमा पेव</u> ३ स ने <u>क</u>र्जे व्यश्व्ययं प्वित्रं धाव धारया । देवासः शृणवृन् हि केम् ४ पर्वमानो ऋसिष्यद् द्रचांस्यपुजङ्क्षेनत् । <u>प्रत</u>्व<u>वद्रो</u>चयुन् रुचेः ४

#### (५०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरस उचथ्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

उत् ते शुष्मांस ईरते सिन्धींक्मेंरिव स्वनः । वागस्यं चोदया प्विम् १ प्रस्वे त उदीरते तिस्रो वाचौ मखस्युवः । यदव्य एषि सानिव २ ग्रव्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । पर्वमानं मधुश्चर्तम् ३ ग्रा पेवस्व मदिन्तम् प्वित्रं धार्रया कवे । ग्र्वकस्य योनिमासदेम् ४ स पेवस्व मदिन्तम् गोभिरञ्जानो ग्रक्तुभिः । इन्द्विन्द्रांय पीतये ४

#### (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरस उचथ्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रध्वंयों ग्रद्रिभिः सुतं सोमं प्वित्र ग्रा सृज। पुनीहीन्द्रीय पातिवे १ दिवः पीयूषंमुत्तमं सोम्मिन्द्रीय वृज्जिर्गे। सुनोता मध्मत्तमम् २ तव त्य ईन्दो ग्रन्धंसो देवा मधोर्व्यश्नते। पर्वमानस्य मुरुतः ३ त्वं हि सौम वृधंयंन् त्सुतो मदीय भूर्णये। वृषंन् त्स्तोतारंमूतये ४ ग्रभ्यंषं विचन्नग प्वित्रं धारंया सुतः। ग्रुभि वार्जमुत श्रवः ४

#### (५२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरस उचथ्य ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

परि द्युक्तः सनद्रिय्भ्रद्वाजं नो अन्धिसा । सुवानो अर्ष प्वित्र आ १ तर्व प्रतिभ्रिय्विभि रव्यो वारे परि प्रियः । सहस्र्रधारो यात् तर्ना २ चरुन यस्तमीङ्क्षये न्दो न दानेमीङ्क्षय । वृधैर्वधस्त्रवीङ्क्षय ३ नि शुष्मीमन्दवेषां पुरुहूत जनीनाम् । यो अस्मा अग्रादिदेशति ४ शतं ने इन्द कृतिभिः सहस्रं वा शुचीनाम् । पर्वस्व मंह्यद्रीयः ४

# (४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सार ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः उत् ते शुष्मांसो ग्रस्थू रत्ती भिन्दन्ती ग्रद्रिवः । नुदस्व याः पिरिस्पृधीः १ ग्रया निजि प्रिरोजिसा रथसङ्गे धनै हिते । स्तवा ग्रबिभ्युषा हृदा २ ग्रस्य वृतानि नाधृषे पर्वमानस्य दूढ्या । रुज यस्त्वी पृतन्यित ३ तं हिन्वन्ति मद्च्युतं हरिं नुदीषुं वाजिनम् । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम् ४

# (५४) चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सार ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

श्रुस्य प्रतामनु द्युतं शुक्रं दुंदुहे श्रह्णंयः । पर्यः सहस्रुसामृषिम् १ श्रुयं सूर्यं इवोपृदृ गृयं सरांसि धावति । सप्त प्रवत् श्रा दिवम् २ श्रुयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । सोमो देवो न सूर्यः ३ परि शो देववीतये वाजाँ श्रर्षस्य गोमतः । पुनान ईन्दविन्द्रयुः ४

#### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सार त्रृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

यर्वयवं नो ग्रन्धंसा पुष्टंपुष्टं परि स्रव । सोम् विश्वां च सौभंगा १ इन्दो यथा तव स्तवो यथां ते जातमन्धंसः । नि बहिषि प्रिये संदः २ उत नौ गोविदंश्ववित् पर्वस्व सोमान्धंसा । मृचूर्तमेभिरहंभिः ३ यो जिनाति न जीयंते हन्ति शर्त्रुम्भीत्यं । स पंवस्व सहस्रजित् ४

# (५६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सारं ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

परि सोमें ऋतं बृह दाशुः पिवित्रें ऋषिति । विघ्नन् रद्यांसि देवयुः १ यत् सोमो वाजमर्षिति शतं धारां ऋपस्युर्वः । इन्द्रस्य सर्व्यमाविशन् २ ऋभि त्वा योषेणो दर्शं जारं न कन्यानूषत । मृज्यसे सोम सातये ३ त्विमन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि स्रव । नृचफढॄन् स्तोतृन् पाह्यंहीसः ४

#### (५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सारं ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

प्रते धार्र ग्र<u>स</u>श्चतौ दिवो न येन्ति वृष्टयः । ग्रच्छा वार्ज सहस्त्रिर्णम् १ ग्रमि प्रियाणि काव्या विश्वा चर्चाणो ग्रर्षति । हरिस्तुञ्जान ग्रायुधा २ स मेर्मृजान ग्रायुभि रिभो राजेव सुबृतः । श्येनो न वंसुं षीदति ३ स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या ग्रधि । पुनान ईन्द्रवा भेर ४

#### (४८) ऋष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सार ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

तर्त् स मृन्दी धाविति धारा सुतस्यान्धिसः । तर्त् स मृन्दी धाविति १ उस्रा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः । तर्त् स मृन्दी धाविति २ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्यो रा सहस्राणि दद्यहे । तर्त् स मृन्दी धाविति ३ ग्रा ययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि च दद्यहे । तर्त् स मृन्दी धाविति ४

## (५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सार ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

पर्वस्व गोजिर्दश्वजि द्विश्वजित् सौम रग्यजित् । प्रजावृद्रत्वमा भेर १ पर्वस्वाद्धो ग्रद्धाभ्यः पव्स्वौषधीभ्यः । पर्वस्व धिषगाभ्यः २ त्वं सौम् पर्वमानो विश्वानि दुरिता तर । क्विः सीद् नि बहिषि ३ पर्वमान् स्वर्विदो जार्यमानोऽभवो महान् । इन्दो विश्वाँ ग्रभीर्दसि ४

#### (६०) षष्टितमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्गचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सार ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । (१-२,४) प्रथमाद्वितीययोर्ऋ्गचोश्चतुर्थ्याश्च गायत्री, (३) तृतीयायाश्च पुर उष्णिक छन्दसी

प्र गयित्रेर्ण गायत् पर्वमानं विचेर्षिणम् । इन्दुं सहस्रचित्तसम् १ तं त्वी सहस्रचित्तस्य मथी सहस्रीभर्णसम् । अति वारमपाविषुः २ त्राति वारान् पर्वमानो त्रसिष्यदत् कुलशाँ त्रुभि धीवति । इन्द्रीस्य हाद्यो<u>वि</u>शन् ३ इन्द्रीस्य सोम् राध<u>से</u> शं पेवस्व विचर्षणे । प्रजावृद्रेत त्र्रा भेर ४ तृतीयोऽनुवाकः । सू० ६१-६७ ।

# (६१) एकषष्टितमं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसोऽमहीयुर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

त्रया वीती परि स्रव यस्ते इन्दो मदेष्वा । त्रवाहेन् नवतीर्नवे १ पुरेः सद्य इत्थाधिये दिवौदासाय शम्बरम् । ऋध त्यं तुर्वशं यदुम् २ परि गो स्रेश्वमश्ववि दोमेदिन्दो हिरंगयवत् । चर्रा सहस्त्रिगीरिषेः ३ पर्वमानस्य ते वयं पवित्रमभ्यन्दतः । सखित्वमा वृंशीमहे ४ ये ते पुवित्रमूर्मयो ऽभि चरन्ति धारया । तेभिर्नः सोम मृळय ४ स नेः पुनान त्रा भेर रियं वीरवेतीमिषेम् । ईशानः सोम विश्वतेः ६ एतम् त्यं दश चिपौ मृजन्ति सिन्धुंमातरम् । समौदित्येभिरख्यत ७ - - सिमन्द्रेणोत वायुना स्त एति पवित्र ग्रा। सं सूर्यस्य रश्मिभः ५ स नो भगाय वायवे पूष्णे पैवस्व मध्मान् । चार्रुमित्रे वर्रुणे च ६ उच्चा ते जातमन्धंसो दिवि षद्भम्या दंदे । उग्रं शर्म महि श्रवंः १० एना विश्वान्यर्य त्रा द्युमानि मानुषाणाम् । सिषासन्तो वनामहे ११ -स नु इन्द्रीय यज्येवे वर्रुणाय मुरुद्धाः । व<u>रिवो</u>वित् परि स्रव १२ उपो षु जातम् सुरं गोभिर्भुङ्गं परिष्कृतम् । इन्दुं देवा स्रीयासिषुः १३ तिमद्वर्धन्तु नो गिरौ वृत्सं संशिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य हृदंसिनः १४ ग्रर्षो गः सोम् शं गवे धुत्तस्वे पिप्युषीमिषेम् । वर्धा समुद्रमुक्थ्येम् १५ पर्वमानो ग्रजीजनद्दिवश्चित्रं न तेन्युतुम् । ज्योतिवैंश्वानुरं बृहत् १६ पर्वमानस्य ते रसो मदौ राजन्नदुच्छुनः । वि वारमर्व्यमर्षति १७ पर्वमान रसस्तव दच्चो वि रजिति द्यमान् । ज्योतिर्विश्वं स्वर्दृशे १८ यस्ते मदो वरेराय स्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा १६ जिघ्नवित्रमीमित्रियं सिम्नवीजे दिवेदिवे । गोषा उ स्रश्वसा स्रीस २० संमिश्लो ग्ररुषो भेव सूपस्थाभिर्न धेनुभिः । सीदेञ्छ्येनो न योनिमा २१ स पैवस्व य ग्राविथे न्द्रं वृत्राय हन्तेवे । वृद्धिवांसं मृहीर्पः २२ सुवीरांसो वृयं धना जयेम सोम मीढ्वः । पुनानो वर्ध नो गिरः २३ त्वोतांसस्तवावंसा स्यामं वृन्वन्तं ग्रामुरः । सोमं वृतेषुं जागृहि २४ ग्रुपुन्न पैवते मृधो ऽप सोमो ग्ररांत्राः । गच्छिन्नन्द्रंस्य निष्कृतम् २५ महो नौ राय ग्रा भेर पर्वमान जही मृधः । रास्वेन्दो वीरवृद्यशः २६ न त्वां शतं चन हुतो राधो दित्संन्तमा मिनन् । यत् पुनानो मंखस्यसं २७ पर्वस्वन्दो वृषां सुतः कृधी नौ यशसो जने । विश्वा ग्रप् द्विषो जहि २५ ग्रस्वे ते सुरुये वृयं तवेन्दो द्युम्न उत्तमे । सासद्यामं पृतन्यतः २६ या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वंगे । रज्ञां समस्य नो निदः ३०

#### (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य भार्गवो जमदग्निर्ज्ञृषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

एते ग्रंसृग्रमिन्देव स्तिरः पुवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सौर्भगा १ क्रयवन्तो वरिवो गवे ऽभ्येर्षन्ति सुष्टतिम् । इळामुस्मभ्यं संयतेम् ३ म् स्रमिट्यंशुर्मदीया उप्सु दत्ती गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमासेदत् ४ शभ्रमन्धौ देववात मुप्सु धूतो नृभिः सुतः । स्वदेन्ति गावुः पयौभिः ५ ग्रादीमश्वं न हेतारो ऽशूशुभन्नमृताय । मध्वो रसं सधमादे ६ यास्ते धारी मधुश्रुतो ऽसृग्रमिन्द ऊतयै । ताभिः पवित्रमासदः ७ सो ऋर्षेन्द्रीय पीतर्ये तिरो रोमीरयव्ययी। सीद्रन् योना वनेष्वा ५ त्वमिन्दो परि स्रव् स्वादिष्ठो ग्रङ्गिरोभ्यः । वृरिवोविद्घृतं पर्यः ६ <u>अ</u>यं विचेर्षिणि<u>र्हितः पर्वमानः</u> स चैतित । हिन्वान आप्ये बृहत् १० एष वृषा वृषेवतः पर्वमानो स्रशस्तिहा । करद्वसूनि दाश्षे ११ \_ त्र्या पंवस्व सहस्त्रिर्णं रियं गोर्मन्तमुश्चिनम् । पुरुश्चन्द्रं पुरुस्पृहेम् १२ एष स्य परि षिच्यते मर्मृज्यमीन ऋायुभिः । उरुगायः क्विक्रंतुः १३ -सहस्रोतिः शतामेघो विमानो रर्जसः कविः । इन्द्रोय पवते मर्दः १४ गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्रीय धीयते । विर्योनी वसतार्विव १५ पर्वमानः स्तो नृभिः सोमो वार्जमिवासरत् । चमूषु शक्मेनासदेम् १६ तं त्रिपृष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातेवे । ऋषींगां सप्त धीतिभिः १७

तं सीतारो धनुस्पृते माशुं वाजाय यातेवे । हरिं हिनोत वाजिनेम् १६ स्राविशन् कलशं सुतो विश्वा स्रषंज्ञभि श्रियः । शूरो न गोषुं तिष्ठति १६ स्रा तं इन्दो मदाय कं पयो दुहन्त्यायवः । देवा देवेभ्यो मधुं २० स्रा नः सोमं पिवित्र स्रा सृजता मधुमत्तमम् । देवेभ्यो देवृश्रुत्तमम् २१ एते सोमा स्रसृत्तत गृणानाः श्रवंसे मृहे । मृदिन्तंमस्य धारया २२ स्रिभ गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो स्रष्ठिस । सनद्वाजः परि स्रव २३ उत नो गोमतीरिषो विश्वां स्रष्ठं परिष्ठुभः । गृणानो जमदंग्रिना २४ पर्वस्व वाचो स्रियः सोमं चित्राभिक्तिर्भिः । स्रभ विश्वानि काव्यां २४ पर्वस्व वाचो स्रियः सोमं चित्राभिक्तिर्भिः । स्रभ विश्वानि काव्यां २४ त्वं संमुद्रियां स्रुपो ऽग्रियो वाचे ईरयेन् । पर्वस्व विश्वमेजय २६ तुभ्येमा भुवेना कवे महिम्ने सौम तस्थिरे । तुभ्यमर्षन्ति सिन्धंवः २७ प्र ते दिवो न वृष्टयो धारां यन्त्यस्श्रतः । स्रभि शुक्रामुंपस्तरम् २६ इन्द्रायेन्दुं पुनीतनो ग्रं दच्चाय साधनम् । ईशानं वीतिराधसम् २६ पर्वमान स्रुतः कृविः सोमः प्वित्रमासंदत् । दर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् ३०

#### (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य काश्यपो निध्रुविर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

म्रा पेवस्व सह्स्रिणं र्यिं सौम सुवीर्यम् । म्रुस्मे श्रवांसि धारय १ इष्मूर्जं च पिन्वस् इन्द्रीय मत्स्रिरन्तमः । चमूष्वा नि षीदसि २ सुत इन्द्रीय विष्णंवे सोमेः कुलशे म्रचरत् । मधुमाँ म्रस्तु वायवे ३ एते म्रस्ग्रमाशवो ऽति ह्ररांसि ब्रुभ्रवेः । सोमा म्र्ग्तस्य धार्रया ४ इन्द्रं वर्धन्तो म्रुप्तुरं कृरवन्तो विश्वमार्यम् । म्रुप्न्नन्तो म्रर्ग्त्यः ५ सुता म्रुम् स्वमा रजो ऽभ्येषिन्त ब्रुभ्रवेः । इन्द्रं गच्छेन्त इन्देवः ६ म्रुया पेवस्व धार्रया यया सूर्युमरीचयः । हिन्वानो मानुषीर्षः ७ म्रुप्तुत्त सूर एतेशं पर्वमानो म्नावधि । म्रुन्तरिचेण यातेवे ६ उत त्या हरितो दश सूर्रो म्रुम्त यातेवे । इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन् ६ पर्यातो वायवे सुतं गिर् इन्द्रीय मत्स्ररम् । म्रुव्यो वारेषु सिञ्चत १० पर्वमान विदा रिय मस्मभ्यं सोम दुष्टरम् । यो दूणाशो वनुष्यता ११ म्रुभ्यंष सहस्त्रगं रियं गोमन्तमृश्विनम् । म्रुभि वाजीमृत श्रवंः १२ सोमो देवो न सूर्यो ऽद्रिभिः पवते सुतः । दर्धानः कुलशे रसम् १३

एते धामान्यार्या शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोर्मन्तमन्नरन् १४ -सुता इन्द्रीय वृज्जि<u>णे</u> सोम<u>ीसो</u> दध्यीशिरः । पुवित्रुमर्त्यं बरन् १५ प्र सौम् मधुमत्तमो <u>रा</u>ये र्स्रर्ष पुवित्र ग्रा । म<u>दो</u> यो देववीर्तमः १६ तमी मृजन्त्यायवो हरिं नुदीषुं वाजिनेम् । इन्दुमिन्द्रीय मत्सरम् १७ त्र्या पेवस्व हिरेगयव दश्चीवत् सोम वीरवेत्। वाजं गोर्मन्तमा भेर १८ परि वाजे न वाजयु मञ्यो वारेषु सिञ्चत । इन्द्रीय मधुमत्तमम् १६ क्विं मृजिन्ति मर्ज्यं धीभिर्विप्रा ग्रवस्यवः । वृषा किनेक्रदर्षति २० वृषेणं धीभिरप्तरं सोमेमृतस्य धारया । मृती विप्राः समेस्वरन् २१ पर्वस्व देवायुष गिन्द्रं गच्छत् ते मर्दः । वायुमा रौहु धर्मेणा २२ पर्वमानु नि तौशसे रियं सौम श्रवार्य्यम् । प्रियः समुद्रमा विश २३ <u>श्रप</u>द्मन् पेवसे मृधेः क्रतुवित् सोम मत्<u>स</u>रः । नुदस्वादेवयुं जर्नम् २४ पर्वमाना ग्रसृ चतु सोमीः शक्रास इन्देवः । ग्रुभि विश्वीनि काव्यी २५ पर्वमानास त्राशर्वः शभ्रा त्रेसृगुमिन्देवः । घ्नन्तो विश्वा त्रप् द्विषेः २६ पर्वमाना दिवस्प र्युन्तरिचादसृचत । पृथिव्या ग्रिधि सानीव २७ पुनानः सोम् धारये न्द्रो विश्वा ग्रपु स्त्रिधः । जहि रद्यांसि सुक्रतो २८ \_ <u>त्र्रप</u>घन् त्सौम रुचसो ऽभ्येर्ष् किनिक्रदत् । द्युमन्तं शुष्मेमुत्तमम् २६ श्रुस्मे वसूनि धारय सोमं दिव्यानि पार्थिवा । इन्दो विश्वनि वार्या ३०

# (६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य मारीचः कश्यप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

वृषां सोम द्युमां श्रीस वृषां देव वृषंव्रतः । वृषा धर्माण दिधषे १ वृष्णंस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा मदः । सत्यं वृष्ण्न वृषेदंसि २ श्रश्चो न चंक्रदो वृषा सं गा ईन्दो समर्वतः । वि नौ राये दुरौ वृधि ३ श्रस्मे चतु प्र वाजिनौ गुव्या सोमासो श्रश्चया । शुक्रासौ वीर्याशवः ४ शुम्भमाना त्रातायुभि मृज्यमाना गर्भस्त्योः । पर्वन्ते वारे श्रव्यये ४ ते विश्वा दाशुष्टे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । पर्वन्तामान्तरित्त्या ६ पर्वमानस्य विश्ववित् प्र ते सर्गा श्रस्त्वत । सूर्यस्येव न रश्मयः ७ केतुं कृरवन् दिवस्परि विश्वां रूपाभ्यंषिस । समुद्रः सौम पिन्वसे ६

हिन्वानो वाचीमष्यसि पर्वमान् विधर्मिशि । स्रक्रीन् देवो न सूर्यः ६ इन्दुंः पविष्टु चेतनः प्रियः केवीनां मृती । सृजदर्श्वं रथीरिव १० कुर्मिर्यस्ते पुवित्र स्रा देवावीः पुर्यत्तरत् । सीदेनृतस्य योनिमा ११ स नौ ऋर्ष पुवित्र ऋा मदो यो दैववीर्तमः । इन्द्विन्द्रीय पीतयै १२ इषे पैवस्व धारेया मृज्यमीनो मनीषिभिः । इन्दौ रुचाभि गा ईहि १३ \_ पु<u>ना</u>नो वरिवस्कृध्यू <u>र्जं</u> जनीय गिर्वणः । हरे सृजान ग्राशिरम् १४ \_ पुनानो देववीतय इन्द्रेस्य याहि निष्कृतम् । द्युतानो वाजिभिर्युतः १५ \_ प्र हिन्<u>वानास</u> इ<u>न्द</u>वो ऽच्छो समुद्र<u>मा</u>शर्वः । <u>घि</u>या जूता ग्रेसृचत १६ मुर्मृजानासं ऋायवो वृथां समुद्रमिन्देवः । ऋग्मैनृतस्य यो<u>नि</u>मा १७ परि गो याह्यस्मयु विश्वा वसून्योजसा । पाहि नः शर्म वीरवेत् १८ मिमाति विह्नरेतेशः पुदं युजान ऋक्विभिः । प्रयत् समुद्र ऋहितः १६ त्र्या यद्योनिं हिरराययं माश्त्र्भृतस्य सीदंति । जहात्यप्रचेतसः २० ग्रभि वेना ग्रीनुषते येचन्ति प्रचैतसः । मजन्त्यविचेतसः २१ इन्द्रयिन्दो मुरुत्वेते पर्वस्व मध्मत्तमः । ऋतस्य योनिमासदेम् २२ तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृरवन्ति वेधसः । सं त्वा मृजन्त्यायवः २३ रसं ते मित्रो र्स्रर्यमा पिबन्ति वर्रुणः कवे । पर्वमानस्य मुरुतः २४ त्वं सोम विपृश्चितं पुनानो वाचीमष्यसि । इन्दौ सहस्रीभर्णसम् २४ उतो सहस्रभर्णसं वार्च सोम मखस्युर्वम् । पुनान ईन्द्वा भेर २६ पु<u>ना</u>न ईन्दवेषां पुरुहू<u>त</u> जनोनाम् । प्रियः सेमुद्रमा विश २७ -दर्विद्युतत्या रुचा प<u>रि</u>ष्टोर्भन्त्या कृपा । सोर्माः शक्रा गर्वाशिरः २८ हिन्वानो हेतृभिर्युत ग्रा वार्ज वाज्यक्रमीत्। सीँदैन्तो वनुषौ यथा २६ ऋधक् सौम स्वस्तर्ये संजग्मानो दिवः कृविः । पर्वस्व सूर्यौ दृशे ३० द्वितीयोऽध्यायः

। व० १-३३।

# (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य वारुणिर्भृगुर्भार्गवो जमदिग्नवी ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । गायत्री छन्दः

हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम् । मुहामिन्दुं महीयुर्वः १ पर्वमान रुचारुचा देवो देवेभ्यस्परि । विश्वा वसून्या विश २ ग्रा पैवमान सुष्टतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुवेः । इषे पैवस्व संयतेम् ३ वृषा ह्यसि भानुनी द्युमन्ते त्वा हवामहे । पर्वमान स्वाध्यः ४ त्र्या पेवस्व स्वीर्यं मन्देमानः स्वायुध । इहो ष्विन<u>द</u>वा गेहि ४ यद्ब्हिः परिष्विच्यसे मृज्यमन्ति गर्भस्त्योः । द्वर्णा सधस्थमश्नुषे ६ प्र सोमीय व्यश्ववत् पर्वमानाय गायत । मुहे सहस्रचित्तसे ७ यस्य वर्णं मध्श्रुतं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्रीय पीतये ५ तस्यं ते वाजिनों व्यं विश्वा धर्नानि जिग्युर्षः । सखित्वमा वृंगीमहे ६ वृषां पवस्व धारया मुरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दर्धान् ग्रोजसा १० तं त्वी धर्तारमोरयोईः पर्वमान स्वर्दृशीम् । हिन्वे वाजेषु वाजिनीम् ११ त्र्या चित्तो विपान<u>या</u> हरिः पवस<u>्व</u> धार्रया । यु<u>जं</u> वाजेषु चोदय १२ त्रा न इन्दो मुहीमिषुं पर्वस्व विश्वदेर्शतः । त्रुस्मभ्यं सोम गातुवित् १३ त्र्या <u>कलशां त्रनूष</u>ते न्द्रो धारा<u>भि</u>रोजसा । एन्द्रस्य <u>पी</u>तये विश १४ यस्यं ते मद्यं रसं तीवं दुहन्त्यद्रिभिः । स पंवस्वाभिमातिहा १४ राजा मेधाभिरीयते पर्वमानो मुनावधि । ऋन्तरिचे<u>श</u> यातेवे १६ त्र्या ने इन्दो शतुग्विनुं गवां पोषुं स्वश्वर्यम् । वहा भर्गत्तिमूतये १७ त्र्या नेः सोम् सहो जुर्वो रूपं न वर्चसे भर । सुष्वागो देववीतये १८ त्रुर्षा सोम द्युमत्त<u>मो</u> ऽभि द्रोर<u>्णानि</u> रोरुवत् । सीद्रेञ्छ्येनो न यो<u>नि</u>मा १६ <u>अ</u>प्सा इन्द्रीय <u>वायवे</u> वरुंगाय मुरुद्धाः । सोमी अर्ष<u>ति</u> विष्णवे २० इर्ष तोकार्य नो दर्ध दुस्मभ्यं सोम विश्वर्तः । ग्रा पंवस्व सहस्त्रिर्णम् २१ ये सोमासः परावति ये स्रर्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्युगावति २२ य त्रार्जीकेषु कृत्वस् ये मध्ये पुस्त्यानाम् । ये वा जनेषु पुञ्चसु २३ ते नौ वृष्टिं दिवस्परि पर्वन्तामा सुवीर्यम् । सुवाना देवास इन्देवः २४ पर्वते हर्युतो हरि गृंगानो जमदेग्निना । हिन्वानो गोरधि त्वचि २४ प्र शक्रासौ वयोज्वौ हिन्वानासो न सप्तयः । श्रीगाना ग्रप्स मृञ्जत २६ तं त्वी सुतेष्वाभुवी हिन्विरे देवतीतये। स पैवस्वानयी रुचा २७ त्रा ते दर्ज मयोभुवं विह्नमुद्या वृंगीमहे । पान्तमा पुरुस्पृह्नम् २५ त्र्या मन्द्रमा वरेरा<u>य</u> मा विप्रमा मे<u>नी</u>षिर्णम् । पान्तमा पु<u>र</u>स्पृह्णेम् २६ त्रा रियमा सुंचेतुन मा सुंक्रतो तुनूष्वा । पान्तमा पुंरुस्पृहीम् ३०

(६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-३०) त्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य शतं वैखानसा त्रृषयः । (१-१८, २२-३०) प्रथमाद्यष्टादशर्चां द्वाविंश्यादिनवानाञ्च पवमानः सोमः, (१६-२१) एकोनविंश्यादितृचस्य च पवमानोऽग्निर्देवते । (१-१७, १६-३०) प्रथमादिसप्तदशर्चामेकोनविंश्यादिद्वादशानाञ्च गायत्री, (१८) स्रष्टादश्याश्चानृष्ट्प् छन्दसी

पर्वस्व विश्वचर्षगे ऽभि विश्वानि काव्या । सखा सर्विभ्य ईडर्चः १ ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पैवमानु धार्मनी । प्रतीची सौम तुस्थतुंः २ परि धार्मानि यानिते त्वं सौमासि विश्वतः । पर्वमान ऋतुभिः कवे ३ पर्वस्व जनयुन्निषो ऽभि विश्वानि वार्या । सखा सर्विभ्य ऊतयै ४ तर्व शक्रासौ ग्रर्चयौ दिवस्पृष्ठे वि तेन्वते । पुवित्रं सोम् धार्मभिः ४ तवेमें सप्त सिन्धेवः प्रशिषं सोम सिस्त्रते । तुभ्यं धावन्ति धेनवः ६ प्र सौम याहि धारेया स्त इन्द्रीय मत्सरः । दधीनो ग्रि चिति श्रवेः ७ सम् त्वा धीभिरस्वरन् हिन्वतीः सप्त जामर्यः । विप्रमाजा विवस्वतः ५ मृजन्ति त्वा समुग्रुवो ऽव्ये जीरावधि ष्वर्णि । रेभो यदुज्यसे वर्ने ६ पर्वमानस्य ते कवे वाजिन् त्सर्गा ग्रस्चत । ग्रर्वन्तो न श्रवस्यर्वः १० ग्रच्छा कोशं मध्श्रुत मसृग्रं वारे ग्रव्यये। ग्रवावशन्त धीतर्यः ११ त्रुच्छा समुद्रमिन्दवो ऽस्तं गावो न धेनर्वः । त्रुग्मैनृतस्य योनिमा १२ प्र र्ण इन्दों मुहे ररण त्र्रापी ऋर्षन्ति सिन्धेवः । यद्गोभिर्वासयिष्यसे १३ ग्रस्यं ते सर्व्ये वय मियं चन्तस्त्वोत्तयः । इन्दौ सखित्वमुश्मसि १४ ग्रा पैवस्व गविष्टिये मुहे सौम नृचर्त्तसे । एन्द्रस्य जठरै विश १४ महाँ स्रीस सोम् ज्येष्ठं उग्रागामिन्द स्रोजिष्ठः । युध्वा सञ्छश्वजिगेथ १६ य उग्रेभ्येश्चिदोजीया ञ्ळूरेभ्यश्चिच्छूरंतरः । भूरिदाभ्येश्चिन्मंहीयान् १७ त्वं सीम् सूर एषं स्तोकस्यं साता तुनूनाम् । वृशीमहे सुख्यायं वृशीमहे युज्यीय १८

श्रम् श्रायूषि पवस् श्रा सुवोर्जिमर्षं च नः । श्रारे बांधस्व दुच्छुनीम् १६ श्रिम्नर्शृष्टिः पर्वमानः पार्ञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग्यम् २० श्रम्मे पर्वस्व स्वपा श्रस्मे वर्चः सुवीर्यम् । दर्धद्वियं मिष्य पोर्षम् २१ पर्वमानो श्रिति स्त्रिधो ऽभ्यंर्षति सुष्टुतिम् । सूरो न विश्वदंर्शतः २२ स मैर्मृजान श्रायुभिः प्रयंस्वान् प्रयसे हितः । इन्दुरत्यौ विचन्नणः २३ पर्वमान श्रृतं बृह च्छुक्रं ज्योतिरजीजनत् । कृष्णा तमांसि जङ्घनत् २४

पर्वमानस्य जङ्कनेतो हरेश्चन्द्रा ग्रीसृचत । जीरा ग्रीजिरशौचिषः २४ पर्वमानो रथीतेमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रो मुरुद्गेणः २६ पर्वमानो व्यश्नव द्विश्मिभिर्वाजसातेमः । दर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् २७ प्र सुवान इन्दुरचाः पवित्रमत्यव्यर्यम् । पुनान इन्दुरिन्द्रमा २८ एष सोमो ग्रीधे त्वचि गर्वा क्रीळत्यद्विभिः । इन्द्रं मदीय जोह्वत् २६ यस्य ते द्युम्रवृत् पयः पर्वमानाभृतं द्विवः । तेनं नो मृळ जीवसं ३०

#### (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम्

(१-३२) द्वात्रिंशद्रचस्यास्य सुक्तस्य सप्तर्षयः-(१-३) प्रथमादितृचस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाजः, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य मारीचः कश्यपः, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य राहूगगो गोतमः, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य भौमोऽत्रिः, (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्य गाथिनो विश्वामित्रः, (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य भार्गवो जमदग्निः, (१६-२१) एकोनविंश्यादितृचस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः, (२२-३२) द्वाविंश्याद्येकादशर्चाञ्चाङ्गिरसः पवित्रो वसिष्ठो वोभौ वा त्रृषयः । (१-६, १३-२२, २८-३०) प्रथमादिनवर्चां त्रयोदश्यादिदशानामष्टाविंश्यादितृचस्य च पवमानः सोमः, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य पवमानः पूषा सोमो वा, (२३-२४) त्रयोविंशीचतुर्विंश्योः पवमानोऽग्निः, (२५) पञ्चविंश्याः पवमानोऽग्निः सविता वा, (२६) षड्वंश्याः पवमानोऽग्निः पवमानाग्निसवितारो वा, (२७) सप्तविंश्याः पवमानोऽग्निर्विश्वे देवा वा, (३१-३२) एकत्रिंशीद्वात्रिंश्योश्च पावमान्यध्येतृस्तुतिर्देवताः । (१-१५, १६-२६, २८-२६) प्रथमादिपञ्चदशर्चामेकोनविंश्याद्यष्टानामष्टाविंश्येकोनत्रिंश्योश्च गायत्री, (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य द्विपदा गायत्री, (२७, ३१-३२) सप्तविंश्येकत्रिंशीद्वात्रिंशीनामनुष्टुप्, (३०) त्रिंश्याश्च पुर उष्णिक् छन्दांसि त्वं सौमासि धारयु र्मुन्द्र ग्रोजिष्ठो ग्रध्वरे । पर्वस्व मंहुयद्रीयः १ त्वं सुतो नृमादेनो दधन्वान् मेत्सरिन्तमः । इन्द्रीय सूरिरन्धेसा २ इन्दुर्हिन्वानो ग्रर्षित तिरो वारोरायव्ययो । हरिर्वाजीमचिक्रदत् ४ इन्दो व्यव्यमर्षसि वि श्रवांसि वि सौभंगा। वि वार्जान् त्सोम् गोमंतः ५ त्र्या ने इन्दो शतुग्विन रियं गोर्मन्तमुश्चिनम् । भरौ सोम सहुस्त्रिर्णम् ६ पर्वमानास् इन्देव स्तिरः पुवित्रमाशर्वः । इन्द्रं यामेभिराशत ७ क्कुहः सोम्यो रस इन्दुरिन्द्रीय पूर्व्यः । ऋायुः पेवत ऋायवे ५

VEDIC LITERATURE COLLECTION

हिन्वन्ति सूरमुस्रयः पर्वमानं मधुश्चर्तम् । ऋभि गिरा समस्वरन् ६ <u> ग्रुविता नौ ग्रु</u>जार्श्वः पूषा यामेनियामनि । ग्रा भेचत् कन्यांसु नः १० अयं ते स्राघृणे सुतो घृतं न पेवते शुचि । स्रा भेचत् कन्यसि नः १२ वाचो जन्तुः केवीनां पर्वस्व सोम् धारया । देवेषुं रत्धा ग्रंसि १३ त्रा <u>क</u>लशैषु धावति श<u>ये</u>नो वर्मु वि गहिते । त्रुभि द्रोणा कर्निक्रदत् १४ परि प्र सौम ते रसो ऽसीर्ज कुलशै सुतः । श्येनो न तुक्तो ग्रीर्षति १५ पर्वस्व सोम मुन्दय ज्ञिन्द्रीय मध्मत्तमः १६ ग्रस्प्रम् देववीतये वाजयन्तो रथी इव १७ ते सुतासौ मृदिन्तमाः शक्रा वायुमसृद्धत १८ ग्राव्ण तुन्नो ग्रभिष्टतः प्वित्रं सोम गच्छसि । दर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् १६ एष तुन्नो ऋभिष्टतः पुवित्रमितं गाहते । रुचोहा वारमुव्ययम् २० \_ यदन्ति यर्च दूरके भुयं <u>वि</u>न्द<u>ति</u> मा<u>मि</u>ह । पर्वमानु वि तर्ज्जहि २१ पर्वमानः सो ऋद्य नेः प्वित्रें विचेर्षिः। यः पोता स पुनातु नः २२ यत् ते पुवित्रेमुर्चिष्या ग्रे वितंतम्नतर्रा । ब्रह्म तेने पुनीहि नः २३ यत् ते पुवित्रमर्चिव द्रमे तेन पुनीहि नः । ब्रह्मसवैः पुनीहि नः २४ उभाभ्यां देव सवितः पुवित्रेग सवेनं च । मां पुनीहि विश्वतः २४ त्रिभिष्टुं देव सवित र्विष्ठिः सोम् धार्मभिः । त्र्रमे दत्तैः पुनीहि नः २६ पुनन्तु मां दैवजनाः पुनन्तु वसेवो धिया। विश्वे देवाः पुनीत मा जातेवेदः पुनीहि मा २७ प्र प्यायस्व प्र स्यन्दस्व सोम् विश्वेभिरंश्भिः । देवेभ्यं उत्तमं हुविः २८ उपं प्रियं पर्निप्रतुं युवनिमाहुतीवृधंम् । स्रर्गन्म बिभ्रतो नर्मः २६ <u> ग्र</u>ुलार्यस्य परशुर्ननाश त मा पेवस्व देव सोम । ग्रुाखुं चिदेव देव सोम 30

यः पविमानीर्ध्ये त्यृषिभिः संभृतं रसम् । सर्वं स पूतमेश्नाति स्विदितं मौतुरिश्वना ३१

पावमानीयों ऋध्ये त्यृषिभिः संभृतं रसम् । तस्मै सरस्वती दुहे चीरं सर्पिर्मध्रदकम् ३२

> चत्थींऽनुवाकः । सू० ६५-५४।

#### (६८) अष्टषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य भालन्दनो वत्सप्रिर्मृषिः । पवमानः सोमो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती, (१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो ऽसिष्यदन्त गावु ग्रा न धेनर्वः । बहिषदी वचनावन्त ऊर्धभिः परिस्तृतम् सिया निर्णिजं धिरे १ स रोरुवद्भि पूर्वो ग्रचिक्रद दुपारुहैः श्रथयेन् त्स्वादते हरिः । तिरः पुवित्रं परियन्नुरु जयो नि शर्याणि दधते देव ग्रा वर्रम् २ वि यो मुमे युम्या संयुती मर्दः साकंवृधा पर्यसा पिन्वदर्ज्ञिता। मही स्रीपारे रजेसी विवेविद दिभवजन्नितं पाज स्रा देदे ३ स मातरो विचरेन् वाजयेन्नपः प्र मेधिरः स्वधयो पिन्वते पदम् । ग्रंश्यंवैन पिपिशे यतो नृभिः सं जामिभिर्नसते रचते शिरः ४ सं दर्ज्ञेण मनेसा जायते किव र्त्रातस्य गर्भो निर्हितो यमा परः। यूनों हु सन्तो प्रथमं वि जैज्ञत् गृही हितं जिनम् नेमुमुद्यतम् ४ मुन्द्रस्यं रूपं विविदुर्मनीषिर्णः श्येनो यदन्धो स्रभरत् परावर्तः । त मेर्जयन्त स्वृधं नुदीष्वाँ उशन्तेमुंशं परियन्तेमृग्मियेम् ६ त्वां मृजन्ति दश योषेगः स्तं सोम् ऋषिभर्मतिभिधीतिभिहितम्। त्र्यां वारेभिरुत देवहृतिभि नृभिर्यतो वाजमा देषिं सातये ७ परिप्रयन्तं वय्यं स्षुंसदं सोमं मनीषा अभ्यन्षत् स्तुर्भः । यो धारया मधुमाँ कुर्मिशा दिव इयर्ति वार्च रियषाळमेर्त्यः ५ <u>अ</u>यं <u>दिव ईयर्ति विश्व</u>मा र<u>जः</u> सोमः <u>पुना</u>नः <u>क</u>लशेषु सीदति । अब्दिर्गोभिर्मृज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुर्वरिवो विदत् प्रियम् ६ एवा नेः सोम परिष्चिच्यमनो वयो दर्धच्चित्रतेमं पवस्व । \_ <u>श्रद्</u>देषे द्यार्वापृ<u>थि</u>वी हुवेम् देवा <u>धत्त र</u>यिम्स्मे सुवीर्रम् १०

# (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । (१-८) प्रथमाद्यष्टचां जगती, (६-१०) नवमीदशम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इषुर्न धन्वन् प्रति धीयते मृति र्वृत्सो न मृातुरुपं सुर्ज्यूधीन । उरुधरिव दुहे ऋग्रं ऋगय् त्यस्यं वृतेष्विप् सोमं इष्यते १

उपौ मृतिः पृच्यते सिच्यते मधुं मुन्द्राजेनी चोदते ऋन्तरासनि । पर्वमानः संतिनः प्रघ्नतामिव मध्मान् द्रप्सः परि वारमर्षति २ ग्रव्ये वधूयुः पेवते परि त्वचि श्रेथ्नीते नृप्तीरदितेर्भृतं युते । हरिरक्रान् यजतः संयतो मदौ नृम्णा शिशानो महिषो न शौभते ३ उचा मिमाति प्रति यन्ति धेनवौ देवस्य देवीरुपं यन्ति निष्कृतम्। ग्रत्यंक्रमीदर्जुनुं वारंमुव्य युमत्कं न निक्तं परि सोमो ग्रव्यत ४ त्र्यम<del>ृक्तेन</del> रुशंता वासंसा ह<u>रि</u> रमेर्त्यो निर्णिजानः परि व्यत । दिवस्पृष्ठं बुर्हणां निर्णिजें कृतो पुस्तरेगं चुम्बोर्नभुस्मयेम् ४ सूर्यस्येव रश्मयौ द्रावियतवौ मत्सरासः प्रसुर्पः साकमीरते । तन्तुं तृतं परि सर्गास ऋाशवो नेन्द्रीदृते पवते धाम् किं चन ६ सिन्धौरिव प्रवृशे निम्न ऋाशवो वृषिच्युता मदौसो गातुमौशत। शं नौ निवेशे द्विपदे चतुष्पदे उस्मे वार्जाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टर्यः ७ ग्रा नेः पवस्व वस्मृद्धिरंगयव दश्चीवृद्गोमृद्यवीमत् सुवीर्येम् । यूयं हि सौम पितरो मम् स्थनं दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ५ \_ एते सोम<u>ाः</u> पर्वमान<u>ास</u> इ<u>न्द्रं</u> रथा इव् प्र येयुः सातिमच्छी। -सुताः पुवित्रमितं युन्त्यर्व्यं हित्वी वृविं हुरितौ वृष्टिमच्छं ६ -इ<u>न्द</u>विन्द्रीय बृहुते पेवस्व स्मृ<u>ळी</u>को ग्रीनवुद्यो <u>रि</u>शादीः । भरो चन्द्रार्गि गृगते वसूनि देवैद्यावापृथिवी प्रावतं नः १०

#### (७०) सप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो रेणुर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती, (१०) दशम्याश्च त्रिष्टुएं छन्दसी त्रिरंस्मै सप्त धेनवौ दुदुहे सत्यामाशिरं पूर्व्यं व्योमिन । चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत १ स भिन्नेमाणो श्रमृतंस्य चारुण उभे द्यावा कार्व्यना वि श्रंश्रथे । तेजिष्ठा श्र्यपो मृंहना परि व्यत् यदी देवस्य श्रवंसा सदौ विदुः २ ते श्रंस्य सन्तु केतवो उमृत्यवो उद्योभ्यासो जनुषी उभे श्रन् । येभिर्नृम्णा च देव्यां च पुनत श्रादिद्राजानं मृननां श्रगृभ्णत ३ स मृज्यमानो दशिमः सुकर्मिनः प्र मध्यमास्तुं मातृषुं प्रमे सचा । वृतानि पानो श्रमृतंस्य चारुण उभे नृचन्ता श्रनुं पश्यते विशौ ४

स मर्मृजान इन्द्रियायं धायस ग्रोभे ग्रुन्ता रोदंसी हर्षते हितः । वृषा शुष्मेण बाधते वि दुर्मृती रादेदिशानः शर्यहेवं शुरुधः प्रसम् सातरा न दर्शान उस्त्रियो नानंददेति मुरुतांमिव स्वनः । जानन्नृतं प्रथमं यत् स्वर्णरं प्रशस्तये कर्मवृणीत सुक्रतुः ६ रुवति भीमो वृष्भस्तिविष्यया शृङ्गे शिशानो हरिणी विचन्नणः । ग्रा योनिं सोमः सुकृतं नि षीदति गृव्ययी त्वग्भवित निर्णिग्व्ययी ७ शुन्तिः पुनानस्तन्वमरेपस् मव्ये हरिन्यंधाविष्ट सानंवि । जुष्टो मित्राय वर्रुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकर्मभः प्रयंस्व सोम देववीतये वृषे न्द्रंस्य हार्दि सोम्धान्मा विश । पुरा नौ बाधाद्वरिताति पारय चेत्रविद्धि दिश ग्राहो विपृच्छते ६ हितो न सप्तिरभि वार्जमूर्षेन द्रंस्येन्दो जुठरमा पंवस्व । नावा न सिन्धुमति पर्षि विद्वा ज्छूरो न युध्यन्नवं नो निद स्पः १०

# (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्र ऋभव ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । (१-८) प्रथमाद्यष्टर्चां जगती, (६) नवम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्र्या दिच्चिंगा सृज्यते शष्म्याईसदुं वेति द्रुहो रच्चसः पाति जागृविः । हरिरोपशं कृंग्ते नभुस्पयं उपस्तिरं चम्वोईर्ब्रह्मं निर्णिजे १ प्र कृष्टिहेर्व शूष एति रोर्रव दस्यें वर्णं नि रिगीते ग्रस्य तम्। जहांति वविं पित्रेति निष्कृत मुपपूर्तं कृश्ते निर्शिजं तना २ त्र्यद्रिभिः स्तः पेवते गर्भस्त्यो वृषायते नर्भसा वेपेते मृती । स मौदते नसते साधिते गिरा नैनिक्ते ऋप्स यजीते परीमिण ३ परि द्यु चं सहसः पर्वतावृधं मध्वः सिञ्चन्ति हुर्म्यस्य स्चारिम् । त्र्या यस्मिन् गार्वः स्हुताद् ऊर्धनि मूर्धञ्छूचफढ़ीग्यन्त्यंग्रियं वरीमभिः ४ समी रथं न भुरिजौरहेषत दश स्वसौरो स्रदितेरुपस्थ स्रा। जिगादुपं जयित गोरंपीच्यं पदं यदस्य मतुथा ग्रजीजनन् ४ श्येनो न योनिं सदेनं धिया कृतं हिरगयर्यमासदं देव एषति। ए रिंगन्ति बृहिषि प्रियं गिरा ऽश्वो न देवाँ ग्रप्यैति युज्ञियः ६ परा व्यक्तो अरुषो दिवः कवि वृषा त्रिपृष्ठो अनिवष्ट गा अभि। सहस्रंगीतिर्यतिः परायती रेभो न पूर्वीरुषसो वि राजित ७

त्वेषं रूपं कृंगुते वर्गों ग्रस्य स यत्राशंयत् समृता सेर्धति स्विधः । ग्रय्या याति स्वधया दैव्यं जनं सं सृष्टती नसते सं गोत्रग्रया ५ उ चेवं यूथा परियन्नरावी दिध त्विषीरिधत सूर्यस्य । दिव्यः सृप्गोऽवं च चत् चां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ६

#### (७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हरिमन्त ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

हरिं मृजन्त्यरुषो न युज्यते सं धेनुभिः कुलशे सोमी ग्रज्यते । उद्वार्चमीरयंति हिन्वते मृती पुरुष्टतस्य कर्ति चित् परिप्रियः १ साकं वेदन्ति बहवो मनीषिण इन्द्रेस्य सोमं जठरे यददिहुः। यदी मृजन्ति सुगेभस्तयो नरः सनीळाभिर्दशभिः काम्यं मधुं २ त्ररममाणो त्रत्येति गा त्रभि सूर्यस्य प्रियं दुहितुस्तिरो रविम् । ग्रन्वंस्मै जोषंमभरद्विनंगृसः सं द्वयीभिः स्वसृंभिः चेति जामिभिः ३ नृधूतो ऋद्रिषुतो बर्हिषि प्रियः पतिर्गवा प्रदिव इन्दुर्ऋत्वियः । पुरेन्धिवान् मनुषो यज्ञसाधनः शुचिधिया पवते सोमे इन्द्र ते ४ नृबाहुभ्यां चोदितो धारया सुतौ ऽनुष्वधं पैवते सोमे इन्द्र ते। त्रा<u>प्राः</u> क्रतून् त्समेजैरध्<u>व</u>रे मृती वेंर्न द्रुष<u>ञ्च</u>म्<u>वो</u>ईरासंदुद्धरिः ४ श्रंशं दुहन्ति स्तनयन्तमितं कविं कवयोऽपसौ मनीषिणः। समी गावी मृतयी यन्ति संयत त्रमृतस्य योना सदीने प्नर्भ्वः ६ नाभौ पृथिव्या धरुणौ मुहो दिवोई ऽपामूमौ सिन्ध्रेष्वन्तरुचितः । इन्द्रस्य वजी वृष्भो विभूवसः सोमी हदे पवते चारु मत्सरः ७ स तू पैवस्व परि पार्थिवं रजेः स्तोत्रे शिचीन्नाधून्वते चे सुक्रतो । मा नो निर्भाग्वस्नः सादन्स्पृशौ रियं पिशङ्गं बहुलं वसीमहि ५ त्रा तू ने इन्दो शतदात्वश्चयं सहस्रदातु पशमद्भिरेगयवत्। उप मास्व बृहुती रेवतीरिषो ऽधि स्तोत्रस्य पवमान नो गहि ६

# (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः पवित्र ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः स्रक्वे द्रप्सस्य धर्मतः सर्मस्वर नृतस्य योना सर्मरन्त नार्भयः । त्रीन् त्स मूर्भो त्रास्रीरश्चक्र त्रारभे सत्यस्य नार्वः सुकृतेमपीपरन् १ सम्यक् सम्यञ्जो महिषा ग्रीहेषत् सिन्धीरूर्मावधि वेना ग्रीवीविपन्। मधोर्धाराभिर्जनयन्तो ऋर्कमित् प्रियामिन्द्रस्य तन्वमवीवृधन् २ पुवित्रवन्तः परि वार्चमासते पितैषां प्रुत्नो ग्रभि रेचति वृतम्। मुहः समुद्रं वर्रणस्तिरो देधे धीरा इच्छेकुर्धरगेष्वारभेम् ३ सहस्रंधारेऽव् ते समस्वरन् दिवो नाके मधुंजिह्ना ग्रस्थर्तः । ग्रस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पुदेपेदे पाशिनः सन्ति सेतेवः ४ पितुर्मातुरध्या ये समस्वर नृचा शोचन्तः संदर्हन्तो स्रवृतान्। इन्द्रेद्विष्टामपे धमन्ति मायया त्वचमिसेक्नीं भूमेनो दिवस्परि ५ प्रतान्मानादध्या ये समस्वर ञ्छलोकंयनत्रासो रभसस्य मन्तवः । त्रपीनु ज्ञासी बिधरा त्रीहासत त्रातस्य पनथां न तेरन्ति दुष्कृतेः ६ सहस्रंधारे वितंते पवित्र ग्रा वार्च पुनन्ति कवयौ मनीषिर्णः । रुद्रासं एषामिषिरासौ अदुहुः स्पशः स्वर्गः सुदृशौ नृचर्त्तसः ७ ऋृतस्यं गोपा न दर्भाय सुक्रतु स्त्री ष पुवित्रो हद्यर्श्नरा दंधे। विद्वान् त्स विश्वा भुवेनाभि पेश्य त्यवार्जुष्टान् विध्यति कुर्ते ग्रेवृतान् ५ ऋृतस्य तन्तुर्वितेतः पुवित्र ग्रा जिह्नाया ग्रग्ने वर्रुगस्य माययो । धीरश्चित् तत् सिमिनेचन्त ग्राशता ऽत्री कर्तमवे पदात्यप्रभः ६

# (७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य दैर्घतमसः कचीवान् ऋषः । पवमानः सोमो देवता । (१-७, ६) प्रथमादिसप्तर्चां नवम्याश्च जगती, (८) ऋष्टम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी शिशुर्न जातोऽवं चक्रदुद्वने स्वर्श्यद्वाज्यंष्ट्रषः सिषांसित । दिवो रेतसा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमृती शर्म सप्रथः १ दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वांतत् ऋापूंर्णो ऋंशः पूर्वेति विश्वतः । सेमे मृही रोदंसी यचदावृतां समीचीने दांधार सिष्धः कृविः २ मिह प्सरः सुकृतं सोम्यं मधू वीं गव्यूंतिरदितेर्ऋतं यते । ईशे यो वृष्टेरित उस्त्रयो वृषा ऽपां नेता य इतर्कत्रर्भूग्मियः ३ ऋात्मन्वन्नभो दुद्धते घृतं पर्य ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते । समीचीनाः सुदानंवः प्रीणन्ति तं नरौ हितमवं मेहन्ति पेरवः ४

त्र्यांति गर्भमदितेष्ठपस्थ त्रा येनं तोकं च तनंयं च धामहे क्र सहस्रंधारेऽव ता त्रंसश्चतं स्तृतीयं सन्तु रजंसि प्रजावंतीः । चतंस्रो नाभो निहिता त्र्रावो दिवो हिवर्भरन्त्यमृतं घृतश्चतंः ६ श्चेतं रूपं कृंगुते यत् सिषांसित सोमो मीढ्वाँ त्र्रासुरो वेद भूमनः । धिया शमी सचते सेम्भि प्रवद दिवस्कवंन्धमवं दर्षदुद्रिणम् ७ त्राधं श्चेतं कलशं गोभिरक्तं कार्ष्मन्ना वाज्यंक्रमीत् सस्वान् । त्राविद्धः सोम पपृचानस्यं ते रसो ऽञ्यो वारं वि पंवमान धावति । स मृज्यमानः क्विभिर्मदिन्तम् स्वद्सवेन्द्रांय पवमान पीतये ६

(७४) पञ्चसप्ततितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः कविर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

श्रुभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामीन यहा श्रिध येषु वर्धते। श्रा सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वंश्चमरुहद्विच ज्ञाः १ श्रुतस्यं जिह्ना पेवते मधुं प्रियं वृक्ता पितिर्धियो श्रुस्या श्रदाभ्यः। दर्धाति पुत्रः पित्रोरंपीच्यंर्ं नामं तृतीयमधिं रोचने दिवः २ श्रुवं द्युतानः कलशां श्रचिक्रद् नृभिर्येमानः कोश श्रा हिंर्एयये। श्रुभीमृतस्यं दोहनां श्रनूषता ऽधिं त्रिपृष्ठ उषसो वि राजित ३ श्रुद्रिभिः सुतो मृतिभिश्चनौहितः प्ररोचयन् रोदंसी मातरा शुचिः। रोमाएयव्यां समया वि धावति मधोर्धारा पिन्वंमाना दिवेदिवे ४ परि सोम् प्र धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो श्रुभि वासयाशिरम्। ये ते मदा श्राह्नसो विहायस स्तेभिरिन्दं चोदय दातेवे मुघम् अतियोऽध्यायः

। व० १-२६।

(७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः कविर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दत्ती देवानीमनुमाद्यो नृभिः ।
हरिः सृजानो अत्यो न सत्विभि वृथा पार्जास कृग्रुते नदीष्वा १
शूरो न धत आर्युधा गर्भस्त्योः स्वर्शः सिषासन् रिथरो गविष्टिषु ।
इन्द्रस्य शुष्मिमीरयेन्नपस्युभि रिन्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः २
इन्द्रस्य सोम् पर्वमान ऊर्मिग्गं तिवृष्यमाणो जठरेष्वा विश ।
प्र गः पिन्व विद्युद्भेव रोदसी धिया न वाजाँ उपं मासि शर्श्वतः ३
विश्वस्य राजां पवते स्वर्दशं ऋतस्य धीतिमृषिषाळवीवशत् ।
यः सूर्यस्यासिरेग मृज्यते पिता मितीनामसमष्टकाव्यः ४
वृषेव यूथा परि कोशमर्ष स्यपामुपस्थे वृष्यः किनक्रदत् ।
स इन्द्रीय पवसे मत्सरिन्ती यथा जेषाम सिम्थे त्वोतियः अ

# (७७) सप्तसप्तितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः किवर्ज्मृषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रद् दिन्द्रस्य वज्रो वर्षुषो वर्षुष्टरः । अभीमृतस्यं सुदुघां घृतश्चतौ वाश्रा श्रंषिन्त पर्यसेव धेनवः १ स पूर्व्यः पवते यं दिवस्परि श्येनो मधायदिष्टितस्तिरो रजः । स मध्व आ युवते वेविजान इत् कृशानोरस्तुर्मनसाहं बिभ्युषां २ ते नः पूर्वास उपरास इन्दंवो महे वाजाय धन्वन्तु गोमते । ईत्तेगयांसो अह्योई न चार्यवो ब्रह्मब्रह्म ये जुंजुषुर्ह्विहंविः ३ अयं नो विद्वान् वनवद्वनुष्यत इन्दुः सत्राचा मनसा पुरुष्टुतः । इनस्य यः सदेने गर्भमाद्धे गर्वामुरुब्जम्भ्यषित वृजम् ४ चिक्रिर्द्वः पवते कृत्व्यो रसो महाँ अद्बेधो वर्रुणो हुरुग्यते । असीवि मित्रो वृजनेषु यिज्ञयो ऽत्यो न यूथे वृष्युः किनेक्रदत् अ

#### (७८) ग्रष्टसप्ततितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः किवर्ज्याषः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

प्र राजा वार्चं जनयंत्रसिष्यद<u>द्</u>यो वसानो <u>ऋ</u>भि गा ईयज्ञति । गृभ्णाति <u>रि</u>प्रमिवरस्य तान्वां शुद्धो <u>देवाना</u>मुपं याति निष्कृतम् १ इन्द्रीय सोम् परि षिच्यसे नृभि र्नृचर्चा ऊर्मिः क्विरेज्यसे वर्ने । पूर्वीहिं ते स्नुतयः सन्ति यातेवे सहस्त्रमश्चा हरेयश्चमूषदेः २ समुद्रियां ग्रप्सरसो मनीषिण मासीना ग्रन्तरभि सोममचरन् । ता ई हिन्वन्ति हुर्म्यस्य सच्चिणं याचेन्ते सुम्नं पर्वमानमचितम् ३ गोजिन्नः सोमो रथजिद्धिरण्यजित् स्वर्जिद्बिज्जत् पेवते सहस्त्रजित् । यं देवासेश्चित्ररे पीतये मदं स्वादिष्ठं द्रप्समेरुणं मेयोभुवेम् ४ एतानि सोम् पर्वमानो ग्रस्मयः सत्यानि कृरवन् द्रविणान्यर्षसि । जिह शत्रुंमन्तिके दूरके च य उर्वीं गर्व्यूतिमभीयं च नस्कृधि ४

### (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवः किवर्ज्याषः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

श्र्यचोदसौ नो धन्वन्त्वन्देवः प्र सुंवानासौ बृहिद्देवेषु हर्रयः । वि च नर्शन् न इषो ग्रर्रातयो ऽयों नेशन्त सिनिषन्त नो धिर्यः १ प्र शौ धन्वन्त्विन्देवो मद्च्युतो धर्ना वा येभिरवंतो जुनीमिस । तिरो मर्तस्य कस्य चित् परिहृतिं व्यं धर्नानि विश्वधी भरेमिह २ उत स्वस्या ग्रर्रात्या ग्रुरिहिं ष उतान्यस्या ग्रर्रात्या वृको हि षः । धन्वन् न तृष्णा समरीत् ताँ ग्रुभि सोम जहि पेवमान दुराध्यः ३ दिवि ते नाभा परमो य ग्राद्दे पृथिव्यास्त रुरुहः सानिव ि चिपं । ग्रुद्रयस्त्वा बप्सित् गोरिधं त्व च्यर्पस् त्वा हस्तैर्दुदुहर्मनीषिर्यः ४ एवा त इन्दो सुभ्वं सुपेशेसं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा ग्रुभिश्रयः । निदंनिदं पवमान् नि तरिष ग्राविस्ते शृष्मौ भवत् प्रियो मर्दः ४

# (५०) अशीतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजो वसुर्ऋृषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

सोमस्य धारी पवते नृचर्चस ऋतेने देवान् हेवते दिवस्परि । बृह्स्पते रवर्थेना वि दिद्युते समुद्रासो न सर्वनानि विव्यचुः १ यं त्वी वाजिन्नघ्रया ऋभ्यनूष्वता ऽयोहतं योनिमा रीहसि द्युमान् । म्घोनामार्युः प्रतिरन् मिह श्रव इन्द्रीय सोम पवसे वृषा मर्दः २ एन्द्रीस्य कुचा पेवते मृदिन्तेम् ऊर्जं वस्तिनः श्रवंसे सुमुङ्गलः । प्रत्यङ् स विश्वा भुवनाभि पेप्रथे क्रीळन् हिरत्यः स्यन्दते वृषी ३ तं त्वी देवेभ्यो मधुमत्तम् नरः सहस्रिधारं दुहते दश चिपः । नृभिः सोम् प्रच्युतो ग्रावंभिः सुतो विश्वीन् देवाँ ग्रा पेवस्वा सहस्रजित् ४ तं त्वी हिस्तिनो मधुमन्तमद्रिभि दुंहन्त्यप्सु वृष्णभं दश चिपः । इन्द्रं सोम मादयन् दैव्यं जनुं सिन्धौरिवोर्मिः पर्वमानो ग्रर्षसि ४

### (५१) एकाशीतितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजो वसुर्मृषिः । पवमानः सोमो देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्मृचां जगती, (५) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्र सोमस्य पर्वमानस्योर्मय इन्द्रंस्य यन्ति ज्उरं सुपेशंसः । दुधा यदीमुन्नीता यशसा गर्वा दानाय शूरंमुदमन्दिषुः सुताः १ ग्रच्छा हि सोमः कलशाँ ग्रसिष्यद दत्यो न वोळहां रघुर्वर्तनिर्वृषां । ग्रथां देवानामुभयंस्य जन्मेनो विद्वाँ ग्रंशनोत्यमुर्त इतश्च यत् २ ग्रा नः सोम् पर्वमानः किरा व स्विन्दो भर्व मुघवा रार्धसो मृहः । शिच्चां वयोधो वसवे सु चेतुना मा नो गर्यमारे ग्रस्मत् पर्रा सिचः ३ ग्रा नः पूषा पर्वमानः सुरातयो मित्रो गेच्छन्तु वर्रुणः सजोषंसः । बृह्स्पर्तिर्म्रुतौ वायुरिश्चना त्वष्टां सिवता सुयमा सरंस्वती ४ उभे द्यावापृथ्विवी विश्वमिन्वे ग्रंयमा देवो ग्रदितिर्विधाता । भगो नृशंसं उर्वर्रन्तरिंचं विश्वे देवाः पर्वमानं जुषन्त ५

#### (५२) द्रचशीतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भारद्वाजो वसुर्मृषिः । पवमानः सोमो देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्मृचां जगती, (४) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी असीवि सोमी अरुषो वृषा हरी राजेव द्वस्मो अभि गा अचिक्रदत् । पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनि घृतवन्तमासदेम् १ किवर्वेधस्या पर्येषि माहिन मत्यो न मृष्टो अभि वार्जमर्षसि । अपसेधेन् दुरिता सौम मृळय घृतं वसानः परि यासि निर्णिजेम् २ पर्जन्यः पिता महिषस्यं पर्णिनो नाभां पृथिव्या गिरिषु चर्यं दधे ।

स्वसार ग्रापी ग्रभि गा उतासर्न् त्सं ग्राविभिर्नसते वीते ग्रेध्वरे ३ जायेव पत्याविध शेव मंहसे पज्जीया गर्भ शृगुहि ब्रवीमि ते। ग्रम्तर्वागीषु प्र चेरा सु जीवसे ऽिन्नद्यो वृजने सोम जागृहि ४ यथा पूर्वभ्यः शतसा ग्रम्धः सहस्रसाः पूर्यया वार्जमिन्दो। एवा पेवस्व सुविताय नव्यसे तव वृतमन्वापः सचन्ते ४

### (५३) त्रयशीतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः पवित्र ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

प्वित्रं ते वितंतं ब्रह्मणस्पते प्रभुगांत्राणि पर्येषि विश्वतः । अतिप्ततनूर्न तदामो स्रेश्नुते शृतास इद्वहंन्तस्तत् समांशत १ तपोष्पवित्रं वितंतं दिवस्पदे शोचंन्तो स्रस्य तन्तेवो व्यंस्थिरन् । स्रवंन्त्यस्य पवीतारंमाशवो दिवस्पृष्ठमिधं तिष्ठन्ति चेतंसा २ स्रकंरचदुषसः पृश्निरिग्रय उचा बिभित्तं भुवंनानि वाजयः । मायाविनो मिमरे स्रस्य माययां नृचर्चसः पितरो गर्भमा देधः ३ गृन्धवं इत्था पदमंस्य रचित पाति देवानां जिनमान्यद्धतः । गृभ्णाति रिपुं निधयां निधापंतिः सुकृत्तंमा मधुनो भृचमांशत ४ हिवहंविष्मो मिह सद्य दैव्यं नभो वसांनः परि यास्यध्वरम् । राजां प्वित्रंरथो वाजमारुहः सहस्र्रभृष्टिर्जयिस श्रवो बृहत् द्र

# (५४) चतुरशीतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य वाच्यः प्रजापतिर्ज्ञृषिः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः

पर्वस्व देव्मार्दनो विचेर्षिण रप्सा इन्द्रीय वरुणाय वायवे । कृधी नौ ग्रद्य वरिवः स्वस्तिम दुरुचितौ गृंणीहि दैव्यं जर्नम् १ ग्रा यस्तस्थौ भुवनान्यमेर्त्यो विश्वानि सोमः परि तान्यंर्षित । कृगवन् त्संचृतं विचृतंम्भिष्टंय इन्दुः सिषक्त्युषसं न सूर्यः २ ग्रा यो गोभिः सृज्यत् ग्रोषंधीष्वा देवानां सुम्न इषयन्नुपावसुः । ग्रा विद्युतां पवते धारया सुत इन्द्रं सोमौ मादयन् दैव्यं जर्नम् ३ एष स्य सोमः पवते सहस्त्रजि द्विन्वानो वाचीमिष्ठिरामुंष्वर्बुधंम् । इन्दुंः समुद्रमुदियर्ति <u>वायुभि</u> रेन्द्रेस्य हार्दि <u>क</u>लशैषु सीदति ४ <u>अ</u>भि त्यं गावः पर्यसा पयोवृधं सोमं श्रीणन्ति मृतिभिः स्वर्विदेम् । <u>धनंजयः पेवते कृल्यो रसो</u> विप्रः कृविः कार्व्येना स्वर्चनाः ४

### (५४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य भार्गवो वेन त्रमृषिः । पवमानः सोमो देवता । (१-१०) प्रथमादिदशर्चां जगती, (११-१२) एकादशीद्वादश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इन्द्रीय सोम् सुषुतः परि स्ववा ऽपामीवा भवत् रर्चसा सह। मा ते रसंस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविंगस्वन्त इह सन्त्वन्देवः १ ग्रस्मान् त्संमर्ये पेवमान चोदय दत्तों देवानामसि हि प्रियो मर्दः। जहि शत्रूरॅंभ्या भेन्दनायतः पिबेन्द्र सोममवे नो मृधौ जहि २ त्र्रदंध इन्दो पवसे मदिन्तम त्र्रात्मेन्द्रस्य भवसि धासिर<del>्र</del>त्तमः । ग्रभि स्वरन्ति बहवो मनीषिशो राजीनमस्य भूवेनस्य निंसते ३ सहस्रंगीथः शतधारो अद्भुत इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मध् । जयन् चेत्रेम्भ्येषां जयन्यप उरुं नौ गातुं कृंग् सोम मीढ्वः ४ कर्निक्रदत् कलशे गोभिरज्यसे व्यर्वव्ययं समया वारमर्षसि । मुर्मृज्यमनो ग्रत्यो न सनिस रिन्द्रस्य सोम जुठरे समैचरः ४ स्वादुः पेवस्व दिव्याय जन्मेने स्वादुरिन्द्रीय सुहवीतुनाम्ने । स्वाद्मित्राय वर्षणाय वायवे बृहस्पतीये मध्माँ ग्रदीभ्यः ६ ग्रत्यं मृजन्ति कलशे दश चिपः प्र विप्रांगां मतयो वार्च ईरते। पर्वमाना ऋभ्येर्षन्ति सुष्टति मेन्द्रं विशन्ति मदिरास इन्देवः ७ पर्वमानो ग्रभ्येषां सुवीर्ये मुवीं गर्व्यतिं महि शर्म सप्रथेः। मार्किनों ग्रस्य परिषुतिरीशते न्दो जयेम त्वया धर्नधनम् ५ म्रिधि द्यामस्थाद्वषुभो विचन्नुगो ऽर्रुरुचिद्व दिवो रौचना कुविः। राजा पुवित्रमत्येति रोरुवद् दिवः पीयूषं दुहते नृचर्चसः ६ दिवो नाके मधुजिह्ना ग्रसश्चतौ वेना दुहन्त्युचर्गे गिरिष्ठाम्। ग्रप्स् द्रप्सं वाव्धानं समुद्र ग्रा सिन्धीरूमा मध्मन्तं पवित्र ग्रा १० नाके स्पूर्णम्पपप्तिवांसं गिरौ वेनानीमकृपन्त पूर्वीः । शिशं रिहन्ति मृतयः पर्निप्रतं हिरगययं शकुनं चार्मणि स्थाम् ११ ऊर्ध्वो गेन्धर्वो ग्रिध नाकै ग्रस्थाद विश्वा रूपा प्रतिचर्चाणो ग्रस्य ।

# भानुः शुक्रेर्ग शोचिषा व्यद्यौत् प्रार्रूरुचद्रोदंसी मातरा शुचिः १२ पञ्चमोऽनुवाकः । सु० ८६-६६।

#### (५६) षडशीतितमं सक्तम्

VEDIC LITERATURE COLLECTION

(१-४८) त्रष्टचत्वारिंशद्रचस्यास्य सुक्तस्य (१-१०) प्रथमादिदशर्चामकृष्टा माषाः (११-२०) एकादश्यादिदशानां सिकता निवावरी (२१-३०) एकविंश्यादिदशानां पृश्नयोऽजाः, (३१-४०) एकत्रिंश्यादिदशानामत्रेयः, (४१-४५) एकचत्वारिंश्यादिपञ्चानां भौमोऽत्रिः, (४६-४८) षट्चत्वारिंश्यादितृचस्य च भार्गवः शौनको गृत्समद त्रमुषयः । पवमानः सोमो देवता । जगती छन्दः प्रते श्राशवीः पवमान धीजवो मदी श्रर्षन्ति रघुजा ईव त्मनी। दिव्याः सुपूर्णा मधुमन्त इन्देवो मुदिन्तमासः परि कोशमासते १ प्र ते मदौसो मदिरास श्राशवो ऽसृचत रथ्यासो यथा पृथेक्। धेनुर्न वत्सं पर्यसाभि विज्ञिण मिन्द्रमिन्देवो मध्मन्त ऊर्मर्यः २ ग्रत्यो न हियानो ग्रभि वार्जमर्ष स्वर्वित् कोशं दिवो ग्रद्रिमातरम्। वृषां पुवित्रे ऋधि सानौ ऋव्यये सोमः पुनान ईन्द्रियाय धार्यसे ३ प्रतु त्राश्विनीः पवमान धीजुवौ दिव्या ग्रीसृगुन् पर्यसा धरीमिए। प्रान्तर्ज्ञृषयः स्थाविरीरसृ चतु ये त्वां मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ४ विश्वा धार्मानि विश्वचन्न ऋभ्वंसः प्रभोस्ते सतः परि यन्ति केतर्वः । व्यानुशिः पैवसे सोम् धर्मभः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ४ उभ्यतः पर्वमानस्य रश्मयौ ध्रुवस्य स्ततः परि यन्ति केतर्वः । यदी पुवित्रे स्रिधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनी कुलशेषु सीदति ६ यज्ञस्य केतुः पेवते स्वध्वरः सोमो देवानामुपं याति निष्कृतम् । सहस्रंधारः परि कोशंमर्षति वृषां पवित्रमत्येति रोरुवत् ७ राजो समुद्रं नुद्योई वि गोहते ऽपामूर्मिं सेचते सिन्धुंषु श्रितः । म्रध्यंस्थात् सानु पर्वमानो म्रव्ययं नाभा पृथिव्या धरुगौ मुहो दिवः **५** दिवो न सानुं स्तुनयन्नचिक्रदुद् द्यौश्च यस्य पृथिवी च धर्मभः। इन्द्रस्य सुरूयं पवते विवेविद्त् सोमः पुनानः कलशैषु सीदति ६ ज्योतिर्युज्ञस्य पवते मध् प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसः । दर्धाति रत्नं स्वधयौरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर ईन्द्रियो रसंः १०

त्र्यभिक्रन्देन् कलशं वाज्येर्षति पतिर्दिवः शतधारो विचन्नणः । हरिर्मित्रस्य सदेनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिन्ध्रीभर्वृषा ११ त्रुग्रे सिन्धूनां पर्वमानो त्रुर्ष त्यग्रे वाचो त्रुग्रियो गोष् गच्छति । त्र्राये वार्जस्य भजते महाधनं स्वीयुधः सोतृभिः पूयते वृषी १२ ग्रयं मतवाञ्छक्नो यथां हितो ऽञ्ये ससार पर्वमान ऊर्मिणां। तव् क्रत्वा रोदसी ग्रन्तरा केवे शुचिर्धिया पेवते सोमे इन्द्र ते १३ द्रापिं वसानो यजतो दिविस्पृशी मन्तरिचप्रा भूवनेष्वर्पितः । स्वर्जज्ञानो नर्भसाभ्येक्रमीत् प्रत्नमस्य पितरमा विवासति १४ सो ग्रस्य विशे महि शर्म यच्छति यो ग्रस्य धार्म प्रथमं व्यानशे। पुदं यदस्य परमे व्योमन् यतो विश्वा ग्रभि सं यति संयतः १५ प्रो त्र्रयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सल्युर्न प्र मिनाति संगिरेम् । मर्यं इव युवृतिभिः समेर्षति सोमेः कलशे शतयोम्ना पथा १६ प्र वो धियौ मन्द्रयुवौ विपुन्युवैः पनुस्युवैः संवसनिष्वक्रमुः । सोमं मनीषा अभ्यंनूषत स्तुभो ऽभि धेनवः पर्यसेमशिश्रयुः १७ त्रा नेः सोम संयतं पिप्यूषीमिष मिन्दो पर्वस्व पर्वमानो ग्रस्त्रिधंम्। या नो दोहेते त्रिरहुन्नसंश्लुषी चुमद्वाजेवन्मधुमत् सुवीर्यम् १८ वृषां मतीनां पेवते विचन्नगः सोमो ग्रह्नः प्रतरीतोषसौ दिवः । क्राणा सिन्धूनां कलशाँ स्रवीवश दिन्द्रस्य हार्द्याविशन् मेनीषिभिः १६ मुनीषिभिः पवते पूर्व्यः कवि नृभिर्युतः परि कोशाँ ग्रचिक्रदत्। त्रितस्य नामं जनयुन् मध् चरदिन्द्रस्य वायोः सुख्याय कर्तवे २० ग्रयं पुनान उषसो वि रोचय द्यं सिन्धुंभ्यो ग्रभवदु लोककृत्। ग्रयं त्रिः सप्त दुंदुहान ग्राशिरं सोमौ हृदे पवते चार्र मत्सरः २१ पर्वस्व सोम दिव्येषु धार्मस् सृजान ईन्दो कुलशै प्वित्र ग्रा। सीद्रचिन्द्रस्य जुठरे कर्निक्रद्र चृभिर्युतः सूर्युमारौहयो दिवि २२ म्रद्रिभिः स्तः पेवसे पवित्र म्राँ इन्दविन्द्रेस्य जठरेष्वाविशन् । त्वं नृचर्चा ग्रभवो विचद्मग सोमं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृगोरपं २३ त्वां सौम पर्वमानं स्वाध्यो ऽन् विप्रसो ग्रमदन्नवृस्यर्वः । त्वां स्पर्ण ग्राभरद् दिवस्परी न्द्रो विश्वाभिर्मृतिभिः परिष्कृतम् २४ त्र्रव्ये <u>प्</u>नानं परि वारं <u>क</u>र्मि<u>गा</u> हरिं नवन्ते <u>त्र</u>्रभभ सप्त <u>धे</u>नवः । <u> ग्र</u>पामुपस<u>्थे</u> ग्रध्यायर्वः <u>क</u>वि मृतस्य योनां महिषा ग्रहेषत २५

इन्दुंः पुनानो स्रतिं गाहते मृधो विश्वानि कृरवन् त्सुपर्थानि यज्येवे। गाः कृरवानो निर्शिजं हर्युतः कवि रत्यो न क्रीळन् परि वारमर्षति २६ <u> ग्रुस्</u>श्चर्तः शतधारा ग्र<u>ि</u>भिश्रयो हरिं नवन्तेऽव ता उदन्युर्वः । चिपौ मृज<u>ित्त</u> परि गो<u>भि</u>रावृतं तृतीयै पृष्ठे स्रिधि रो<u>च</u>ने <u>दिवः</u> २७

तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतंस स्त्वं विश्वस्य भूवंनस्य राजसि । त्र<u>थे</u>दं विश्वं पवमान ते वशे त्विमन्दो प्रथमो धीमुधा त्रीस २८ त्वं समुद्रो ग्रीस विश्ववित् केवे तवेमाः पन्ने प्रदिशो विधर्मणि। त्वं द्यां चे पृथिवीं चाति जिभ्रषे तव ज्योतीषि पवमान सूर्यः २६ त्वं पुवित्रे रजसो विधेर्मिण देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे। त्वामुशिजंः प्रथमा ग्रंगृभ्गत् तुभ्येमा विश्वा भुवंनानि येमिरे ३० प्र रेभ एत्यति वारम्व्ययं वृषा वनेष्ववं चक्रदुद्धरिः। सं धीतयो वावशाना ग्रेन्षत शिशं रिहन्ति मृतयः पर्निप्रतम् ३१ स सूर्यस्य रिशमिः परि व्यत् तन्तुं तन्वानस्त्रवृतं यथां विदे। नयं वृतस्यं प्रशिषो नवीयसीः पतिर्जनीनामुपं याति निष्कृतम् ३२ राजा सिन्धूनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य याति पथिभिः कर्निक्रदत्। सहस्रंधारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वार्च जनयुनुपविसुः ३३ पर्वमानु मह्मर्शो वि धावसि सूरो न चित्रो ग्रर्व्ययानि पर्व्यया। गर्भस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुतो मुहे वार्जाय धन्याय धन्वसि ३४ इषुमूर्जं पवमानाभ्येर्षसि श्येनो न वंस् कुलशैषु सीदसि । इन्द्रीय मद्या मद्यो मदेः सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो विचन्त्रणः ३४ सप्त स्वसारो ग्रभि मातरः शिशं नवं जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम् । त्रपां गेन्धर्वं दिव्यं नृचर्त्तसं सोमं विश्वस्य भुवेनस्य राजसै ३६ ईशान इमा भुवनानि वीयसे युजान ईन्दो हुरितः सुप्रार्यः । \_ तास्ते चरन्तु मधुमद्घृतं पया स्तर्व वृते सौम तिष्ठन्तु कृष्टर्यः ३७ त्वं नृचर्चा ग्रसि सोम विश्वतः पर्वमान वृषभ् ता वि धावसि । स र्नः पवस्व वस्मद्धिरंगयवद् वयं स्याम भूवनेषु जीवसे ३८ गोवित् पैवस्व वसुविद्धिररायविद् रैतोधा ईन्दो भुवनेष्विपैतः । त्वं सुवीरौ ग्रसि सोम विश्ववित् तं त्वा विप्रा उप गिरेम ग्रसिते ३६ उन्मध्वे ऊर्मिर्वनना स्रतिष्ठिप दुपो वसानो महिषो वि गहिते। राजा पुवत्ररथो वाजमार्रहत् सहस्रभृष्टिर्जयति श्रवी बृहत् ४०

स भुन्दना उदियर्ति प्रजावती विश्वायुर्विश्वाः सुभरा ग्रहिदिव । ब्रह्म प्रजावंद्रियमश्चेपस्त्यं पीत ईन्द्विन्द्रम्स्मभ्यं याचतात् ४१ सो अग्रे अहां हरिर्हर्यतो मदः प्र चेतसा चेतयते अनु द्यभिः। द्वा जना यातयन्नन्तरीयते नरा च शंसं दैर्व्यं च धर्तरि ४२ <u>युञ्जते</u> व्यञ्जते समञ्जते कर्तु रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते । सिन्धीरुच्छ्वासे पुतर्यन्तमु ज्ञर्णं हिररायपावाः पुशुमीस् गृभ्णते ४३ <u>विपश्चिते</u> पर्वमानाय गायत मुही न धारात्यन्धौ स्रर्षति । ग्रहिनं जूर्णामितं सर्पति त्वच मत्यो न क्रीळ नसरदूषा हरिः ४४ त्रुग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते <u>वि</u>मा<u>नो</u> त्रुह्नां भुवे<u>ने</u>ष्वर्पितः । हरिर्घृतस्रुः सुदृशीको ऋर्ण्वो ज्योतीर्थः पवते राय ऋोक्यः ४५ त्र्रसर्जि स्कम्भो दिव उद्यंतो मदः परि त्रिधातुर्भ्वनान्यर्षति । ग्रंशं रिहन्ति मतयः पनिप्रतं गिरा यदि निर्णिजेमृग्मिशौ युयुः ४६ प्र ते धारा स्रत्यरावानि मेष्यः पुनानस्य संयतौ यन्ति रहीयः । यद्गोभिरिन्दो चम्बौः समुज्यस ग्रा सुवानः सौम कुलशैषु सीदसि ४७ पर्वस्व सोम क्रतुविन्नं उक्थ्यो ऽव्यो वारे परि धाव मध् प्रियम्। जहि विश्वीन् र्चर्स इन्दो ऋतिशौ बृहर्द्वेम विदर्थे सुवीराः ४८

# (५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काव्य उशना ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रतु द्रेव पिर कोशं नि षीद नृभिः पुनानो ऋभि वार्जमर्ष। अश्वं न त्वी वार्जिनं मुर्जयन्तो ऽच्छी बहीं रेशनाभिर्नयन्ति १ स्वायुधः पेवते देव इन्दुं रशस्तिहा वृजनं रत्त्रीमाणः। पिता देवानां जिनता सुदत्त्वो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः २ ऋषिविंपः पुरएता जनीना मृभुधीरं उशना काव्येन। स चिद्विवेद निहितं यदीसा मपीच्यंर् गृह्यं नाम् गोनीम् ३ एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे पिरं प्वित्रे ऋत्ताः। सहस्रसाः शतसा भूरिदावां शश्चनमं बहिरा वाज्यंस्थात् ४ एते सोमां ऋभि गृव्या सहस्रां महे वार्जायामृताय अवांसि।

प्वित्रेभिः पर्वमाना ग्रसृग्र ञ्छ्वस्यवो न पृंतनाजो ग्रत्याः ४ परि हि ष्मा पुरुहूतो जनानां विश्वासंरद्धोजेना पूयमानः । ग्रथा भेर श्येनभृत प्रयासि र्यिं तुञ्जानो ग्रभि वाजेमर्ष ६ एष स्वानः परि सोमः प्वित्रे सर्गो न सृष्टो ग्रंदधावदर्वा । तिग्मे शिशानो महिषो न शृङ्गे गा गृव्यन्नभि शूरो न सत्वा ७ एषा ययौ प्रमादन्तरद्रेः कूचित् स्तीरूवें गा विवेद । दिवो न विद्युत् स्तनयन्त्येः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारो ५ उत्त स्म राशिं परि यासि गोना मिन्द्रेग सोम सरथे पुनानः । पूर्वीरिषो बृह्तीर्जीरदानो शिचा शचीवस्तव ता उपष्टुत् ६

# (८८) स्रष्टाशीतितमं सूक्तम् (१८८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य काव्य उशना ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रुयं सोमं इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । त्वं हु यं चेकृषे त्वं वेवृष इन्दुं मदीय युज्यीय सोमीम् १ स ईं रथो न भुरिषाळ योजि मुहः पुरूर्णि सातये वसूनि। म्रादीं विश्वी नहुष्यीणि जाता स्वर्षाता वर्न ऊर्ध्वा नेवन्त २ वायुर्न यो नियुत्वौ इष्टयीमा नासत्येव हव ग्रा शंभीवष्टः । विश्ववारो द्रविगोदा इव त्मन् पूषेव धीजवनोऽसि सोम ३ इन्द्रो न यो महा कर्माणि चिक्रि र्हन्ता वृत्राणीमसि सोम पूर्भित्। पैद्रो न हि त्वमहिनाम्नां हुन्ता विश्वस्यासि सोम् दस्यौः ४ <u>अ</u>ग्निर्न यो वन् ग्रा सृज्यमानो वृथा पार्जासि कृगुते नदीर्षु । जनो न युध्वा महुत उपब्दि रियेर्ति सोमः पर्वमान ऊर्मिम् ४ एते सोमा त्रति वारायव्या दिव्या न कोशासो त्रुभ्रवर्षाः । \_ वृथां समुद्रं सिन्धंवो न नीचीः सुतासौ <u>ग्र</u>भि कुलशाँ ग्रसृग्रन् ६ शष्मी शर्धो न मार्रतं पवस्वा 5नेभिशस्ता दिव्या यथा विट्। त्र्रापो न मुच्च स्पृमितिर्भवा नः सहस्राप्साः पृतनाषारान युज्ञः ७ राज्ञो नु ते वर्रगस्य बुतानि बृहद्गभीरं तर्व सोम् धार्म । शुचिष्ट्रमेसि प्रियो न मित्रो दुबाय्यो ग्रर्युमेवासि सोम ५

### (८६) एकोननवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य काव्य उशना ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रो स्य विह्नः पृथ्योभिरस्यान् दिवो न वृष्टिः पर्वमानो स्रज्ञाः । सहस्र्राधारो स्रसद्नन्यर्थस्मे मातुरुपस्थे वन् स्रा च सोमेः १ राजा सिन्धूनामविसष्ट वासं स्रुतस्य नाव्मारुहद्रजिष्ठाम् । स्रुप्स द्रप्सो वावृधे श्येनजूतो दुह ई इंपता दुह ई इंपतुर्जाम् २ सिंहं नेसन्त मध्वो स्र्यासं हरिमरुषं दिवो स्रस्य पर्तिम् । शूरौ युत्सु प्रथमः पृच्छते गा स्रस्य चर्चसा परि पात्युज्ञा ३ मधुपृष्ठं घोरम्यासमश्चं रथे युञ्जन्त्युरुचक्र स्रुष्वम् । स्वसार ई जामयो मर्जयन्ति सनीभयो वाजिनमूर्जयन्ति ४ चर्तस्र ई घृतदुहेः सचन्ते समाने स्रुन्तर्धरुणे निषत्ताः । ता ईमर्षन्ति नर्मसा पुनाना स्ता ई विश्वतः परि षन्ति पूर्वीः ४ विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत ज्ञितयो हस्ते स्रस्य । स्रस्ति त उत्सौ गृणते नियुत्वान् मध्वो स्रुशः पेवत इन्द्रियायं ६ वन्वन्नवातो स्रुभि देववीति मिन्द्रीय सोम वृत्रहा पेवस्व । शृगिध मृहः पुरुश्चन्द्रस्य ग्रयः सुवीर्यस्य पत्तयः स्याम ७

# (६०) नवतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ त्रृषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र हिन्वानो जिन्ता रोदेस्यो रथो न वार्ज सिन्ष्यन्नयासीत्। इन्द्रं गच्छन्नायुंधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः १ श्विभ त्रिपृष्ठं वृषेणं वयोधा मोङ्गूषाणीमवावशन्त वाणीः। वना वसानो वर्षणो न सिन्धून् वि रेत्वधा देयते वार्याणि २ शूर्रग्रामः सर्ववीरः सहीवा जेता पवस्व सिनता धनीन। तिग्मायुंधः चिप्रधन्वा समत्स्व षाळहः साह्वान् पृतेनासु शर्त्रन् ३ उरुगेव्यूतिरभयानि कृरवन् त्समीचीने श्रा पेवस्वा पुर्रधी। श्वपः सिषासन्नुषसः स्वर्शाः सं चिक्रदो महो श्वस्मध्यं वार्जान् ४ मित्सं सोम वर्षणं मित्सं मित्रं मत्सीन्द्रीमन्दो पवमान विष्ण्म्। मित्स शर्धो मारुतं मित्सं देवान् मित्सं महामिन्द्रंमिन्दो मदीय ४ एवा राजेव क्रतुंमाँ अमेन विश्वा घिनेष्ठहुरिता पेवस्व । इन्दो सूक्ताय वर्चसे वयो धा यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ६ चतुर्थोऽध्यायः । व० १-२८ ।

#### (११) एकनवतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मारीचः कश्यप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रसंजि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मेनीषी।
दश स्वसारो ग्रधि सानो ग्रव्ये ऽर्जन्ति विह्नं सर्दनान्यच्छ १
वीती जनस्य दिव्यस्य कृत्ये रिधं सुवानो नेहुष्येभिरिन्दुः।
प्रयो नृभिरमृतो मत्येभि मंमृंजानोऽविभिगोभिरिद्धः २
वृषा वृष्णे रोरुवदुंशुरस्मै पर्वमानो रुश्रंदीर्ते पयो गोः।
सहस्रमृक्वा पृथिभिर्वचोवि देध्वस्मभिः सूरो ग्रग्वं वि यति ३
रूजा दृळ्हा चिद्रचसः सदांसि पुनान ईन्द ऊर्णुहि वि वाजान्।
वृश्रोपरिष्टात् तुजता वृधेन् ये ग्रन्ति दूरादुंपनायमेषाम् ४
स प्रब्वन्नव्यंसे विश्ववार सूक्तायं पृथः कृंगुहि प्राचः।
ये दुष्पहांसो वृनुषां बृहन्त स्ताँस्ते ग्रश्याम पुरुकृत् पुरुचो ४
एवा पुनानो ग्रपः स्वर्श्गा ग्रस्मभ्यं तोका तनयानि भूरि।
शं नः चेत्रीमुरु ज्योतीषि सोम् ज्योङ्नः सूर्यं दृश्ये रिरीहि ६

#### (६२) द्विनवतितमं सूक्तम्

(१-६) षडृचस्यास्य सूक्तस्य मारीचः कश्यप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

परि सुवानो हरि<u>रं</u>शुः प्वित्रे रथो न सीर्ज सनये हियानः । ग्राप्च्छलोकेमिन्द्रियं पूयमीनः प्रति देवाँ ग्रेजुषत प्रयोभिः १ ग्रच्छी नृचची ग्रसरत् प्वित्रे नाम् दर्धानः क्विरस्य योनौ । सीद्रन् होतेव् सदेने चुमूषू पैमग्मन्नृषयः सप्त विप्राः २ प्र सुंमेधा गांतुविद्धिश्वदेवः सोमः पुनानः सदं एति नित्यंम् । भुवृद्धिश्वेषु काव्येषु रन्ता उनु जनांन् यतते पञ्च धीरः ३ तव त्ये सोम पवमान निगये विश्वे देवास्त्रयं एकादृशासः । दशं स्वधाभिरधि सानो अव्ये मृजन्ति त्वा नृद्यः सप्त यृह्णाः ४ तन्नु सत्यं पर्वमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवेः संनसन्त । ज्योतिर्यदह्वे अर्कृणोदु लोकं प्रावृन्मनुं दस्यवे कर्भीकेम् ५ परि सदीव पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः । सोमः पुनानः कलशां अयासीत् सीदंन् मृगो न महिषो वनेषु ६

#### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा त्रृषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

साक्मु ज्ञी मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धर्नुत्रीः ।
हारः पर्यद्रवृज्ञाः सूर्यस्य द्रोणं नन ज्ञे ग्रत्यो न वाजी १
सं मातृभिर्न शिश्वांवशानो वृषां दधन्वे पुरुवारो ग्रद्धः ।
मर्यो न योषाम्भि निष्कृतं यन् त्सं गच्छते कलशं उस्त्रयाभिः २
उत प्र पिष्य ऊध्रप्रचाया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः ।
मूर्धानं गावः पर्यसा चम् ष्वभि श्रीणन्ति वस्भिर्म निक्तेः ३
स नौ देवेभिः पवमान रदे न्दौ रियम्श्विनं वावशानः ।
राधरायतामुशती पुर्रधि रस्मद्रचर्रगा दावने वस्नाम् ४
नू नौ रियमुर्ष मास्व नृवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम् ।
प्र विन्दतुरिन्दो तार्यायुः प्रातम् ज्ञू धियावस्र्जगम्यात् ४

### (१४) चतुर्नवतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कराव ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रिधि यदेस्मिन् वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विशेः। ग्रिपो वृंगानः पेवते कवीयन् वृजं न पेशुवर्धनाय मन्मे १ द्विता व्यूगर्वन्नमृतेस्य धामे स्वर्विदे भुवनानि प्रथन्त। धिर्यः पिन्वानाः स्वसंरे न गावं त्रृतायन्तीर्भ वावश्र इन्दुंम् २ परि यत् किवः काव्या भरेते शूरो न रथो भुवनानि विश्वा । देवेषु यशो मर्ताय भूषन् दर्ज्ञाय रायः पुरुभूषु नव्यः ३ श्रियं जातः श्रियं ग्रा निरियाय श्रियं वयो जिर्तृभ्यो दधाति । श्रियं वसीना ग्रमृतत्वमीयन् भवन्ति सत्या सिम्था मितद्रौ ४ इष्मूर्जम्भ्यर्थांश्वं गा मुरु ज्योतिः कृणुहि मित्से देवान् । विश्वीनि हि सुषहा तानि तुभ्यं पर्वमान् बार्धसे सोम् शर्त्रून् ४

#### (६५) पञ्चनवतितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रस्कराव ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

किनिक्रिन्ति हिरिरा सृज्यमीनः सीद्रन् वर्नस्य जठरे पुनानः ।
नृभिर्यृतः कृंगुते निर्गिजं गा ग्रतौ मृतीर्जनयत स्वधाभिः १
हिरिः सृजानः पृथ्यीमृतस्ये यिर्ति वार्चमिरितेव नार्वम् ।
देवो देवानां गृह्यानि नामा ऽऽविष्कृंगोति बहिषि प्रवार्चे २
ग्रिपामिवेदूर्मयस्तर्तुरागाः प्र मेनीषा ईरते सोममच्छे ।
नमस्यन्तीरुपं च यन्ति सं चा ऽऽ चे विशन्त्युशतीरुशन्तिम् ३
तं मेर्मृजानं मेहिषं न सानी वृंशुं दुहन्त्युन्नगं गिरिष्ठाम् ।
तं वावशानं मृतयः सचन्ते त्रितो बिभिर्ति वर्रुगं समुद्रे ४
इष्यन् वार्चमुपवृक्तेव होतुः पुनान ईन्दो विष्यां मनीषाम् ।
इन्द्रेश्च यत् न्नयंथः सौभंगाय सुवीर्यस्य पत्रयः स्याम ४

#### (६६) षराणवतितमं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः प्रतर्दन ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गुव्यद्गेति हर्षते अस्य सेना । भुद्रान् कृरविद्गिन्द्रहुवान् त्सिर्खिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभुसानि दत्ते १ समस्य हर्ि हरेयो मृजन्त्य श्रहुयैरिनिशितं नमीभिः । आ तिष्ठति रथिमिन्द्रेस्य सखा विद्वाँ एना सुमृतिं यात्यच्छ २ स नौ देव देवताते पवस्व मृहे सौम् प्सरंस इन्द्रपानः । कृरविद्गपो वृर्षयुन् द्यामुतेमा मुरोरा नौ विरवस्या पुनानः ३ म्रजीत्येऽहतये पवस्व स<u>्व</u>स्तये <u>स</u>र्वततिये बृहते। तर्दुशन्ति विश्वं इमे सरवाय स्तद्हं विश्म पवमान सोम ४ सोमेः पवते जनिता मेतीनां जिन्ता दिवो जिन्ता पृथिव्याः । जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णौः ४ ब्रुह्मा देवानां पद्वीः केवीना मृषिर्विप्रांशां महिषो मृगार्शांम् । श्येनो गृध्रीगां स्वधितिर्वनीनां सोर्मः पुवित्रमत्यैति रेभेन् ६ प्रावीविपद्वाच कुर्मिं न सिन्धु गिरः सोमुः पर्वमानो मनीषाः । म्रन्तः पश्येन् वृजनेमावरा रया तिष्ठति वृष्भो गोषुं जानन् ७ स मेत्सरः पृत्सु वुन्वन्नवीतः सहस्ररेता ऋभि वार्जमर्ष । इन्द्रयिन्दो पर्वमानो मनी ष्यं शोरू मिंमीरय गा ईष्रयन् ५ परि प्रियः कलशे देववात इन्द्रीय सोमो रएयो मदीय। सहस्रंधारः शतवाज इन्द्रं र्वाजी न सप्तिः समना जिगाति ६ स पूर्व्यो वेसुविजार्यमानो मृजानो ऋप्सु दुंदुहानो ऋदौ । <u> श्रमिशस्तिपा भुवनस्य राजा विदद्गातुं ब्रह्मेशे पूयमानः १०</u> त्वया हि नेः पितरेः सोम् पूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमान् धीरोः । वन्वन्नवातः परिधीरंपोर्ण् वीरेभिरश्वैर्म्घवा भवा नः ११ यथापेवथा मनेवे वयोधा ग्रीमित्रहा वरिवोविद्धविष्मीन्। एवा पंवस्व द्रवि<u>गं</u> दर्धान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयायुंधानि १२ \_ पर्वस्व सोम् मधुमाँ ऋतावा ऽपो वसानो ऋधि सानो ऋव्ये । त्रव द्रोर्णानि घृतवान्ति सीद मुदिन्तमो मत्<u>स</u>र ई<u>न्द्र</u>पानेः १३ वृष्टिं दिवः शतधारः पवस्व सहस्रसा वाजयुर्देववीतौ । मं सिन्धुंभिः कुलशै वावशानः समुस्त्रियोभिः प्रतिरन् नु ग्रायुः १४ एष स्य सोमौ मृतिभिः पुनानो उत्यो न वाजी तरीदरातीः । \_ पयो न दुग्धमदितेरिष्ठिर मुर्विव गातुः सुयमो न वोळहा १५ स्वायुधः सोतृभिः पूयमन्ति उभ्येष् गुह्यं चार् नाम । त्रभि वाजं सप्तिरिव श्रवस्या ऽभि वायुमभि गा देव सोम १६ शिशं जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति शम्भन्ति वह्निं मरुतौ गरोने। क्विर्गीभिः काव्येना क्विः सन् त्सोमः प्वित्रमत्येति रेभेन् १७ त्रुषिमना य त्रृषिकृत् स्वर्षाः सहस्रिणीथः पद्वीः केवीनाम्। तृतीयं धामं महिषः सिषांसन् त्सोमो विराजमनुं राजित ष्टप् १८

चमूषच्छ्येनः शंकुनो विभृत्वां गोविन्दुर्द्रप्स ग्रायुंधानि बिभ्रत्।
ग्रागमूर्मिं सर्चमानः समुद्रं तुरीयं धामं महिषो विवक्ति १६
मर्यो न शुभ्रस्तन्वं मृजानो ऽत्यो न सृत्वां सनये धनानाम्।
वृषेव यूथा परि कोशमर्षन् कनिक्रदच्चम्वोर्श्रा विवेश २०
पर्वस्वेन्दो पर्वमानो महौभिः कनिक्रदत् परि वारांगयर्ष।
क्रीळिश्चम्वोर्शरा विश पूयमान इन्द्रं ते रसी मदिरो ममत्तु २१
प्रास्य धार्रा बृह्तीरंसृग्र चक्तो गोभिः कलशां ग्रा विवेश।
सामं कृरवन् त्सांमृन्यो विपश्चित् क्रन्दंन्नेत्यभि सल्युनं जामिम् २२
ग्रापन्ननेषि पवमान शत्रून् प्रियां न जारो ग्राभिगीत इन्दुंः।
सीदन् वनेषु शकुनो न पत्वा सोमः पुनानः कलशेषु सत्तां २३
ग्रा ते रुचः पर्वमानस्य सोम् योषेव यन्ति सुदुर्घाः सुधाराः।
हिरानीतः पुरुवारी ग्राप्स्व चिक्रदत् कलशे देवयूनाम् २४
षष्ठोऽनुवाकः

। सू० ६७-१०३।

#### (६७) सप्तनवतितमं सूक्तम्

(१-५८) म्रष्टपञ्चाशदृचस्यास्य सूक्तस्य (१-३) प्रथमादितृचस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य वासिष्ठ इन्द्रप्रमितः, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य वासिष्ठो वृषगणः, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य वासिष्ठो मन्युः, (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्य वासिष्ठ उपमन्युः, (१६-१८) षोडश्यादितृचस्य वासिष्ठो व्याघ्रपात्, (१६-२१) एकोनविंश्यादितृचस्य वासिष्ठः शक्तिः, (२२-२४) द्वाविंश्यादितृचस्य वासिष्ठः कर्गश्रुत्, (२५-२७) पञ्चविंश्यादितृचस्य वासिष्ठो मृळीकः, (२८-३०) म्रष्टाविंश्यादितृचस्य वासिष्ठो वसुक्रः, (३१-४४) एकत्रिंश्यादिचतुर्दशर्चां शाक्त्यः पराशरः, (४५-५८)

पञ्चचत्वारिंश्यादिचतुर्दशानाञ्चाङ्गिरसः कुत्स ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रुस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः सम्पृक्त रसम् । सुतः पवित्रं पर्येति रेभेन् मितेव सद्यं पशुमान्ति होता १ भद्रा वस्त्रां समन्याई वसानो महान् कविर्निवर्चनानि शंसेन् । श्रा वेच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचत्वणो जागृविर्देववीतौ २ समुं प्रियो मृज्यते सानो श्रव्यं यशस्तरो यशसां ज्ञैतौ श्रुस्मे । ग्राभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पति स्वस्तिभिः सदी नः ३ प्र गायताभ्येर्चाम देवान् त्सोमं हिनोत महुते धनाय। स्वादुः पेवाते अति वारमञ्यामा सीदाति कलशं देव्युनेः ४ इन्दुंर्देवानामुपं स्रारूयमायन् त्सहस्रिधारः पवते मदीय । नृभिः स्तर्वानो अनु धाम् पूर्व मगुन्निन्द्रं महुते सौभंगाय ४ स्तोत्रे राये हरिरर्षा पुनान इन्द्रं मदौ गच्छत् ते भरीय। देवैयाहि सरथं राधो ग्रच्छा ययं पति स्वस्तिभिः सदी नः ६ प्र कार्व्यमुशनैव ब्रुवाणो देवो देवानां जिनमा विवक्ति । महिवतः शुचिबन्धः पावकः पदा वराहो ऋभ्येति रेभेन् ७ प्र हुंसासंस्तृपलं मुन्युमच्छा मादस्तं वृषंगणा ग्रयासुः। त्र<u>ाङ गूष्यर् पर्वमानं</u> सर्वायो दुर्मर्षं साकं प्र वदन्ति <u>वा</u>गम् ५ स रहत उरुगायस्यं जूतिं वृथा क्रीळन्तं मिमते न गार्वः । परीगसं कृंग्ते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्दरृशे नक्तमृजः ६ इन्दुर्वाजी पेवते गोन्योघा इन्द्रे सोमुः सह इन्वन् मदीय । हन्ति रत्तो बार्धते पर्यराती वीरिवः कृरवन् वृजनस्य राजा १० त्र्रध धार्रया मध्वां पृचान स्तिरो रोमं पवते त्रुद्रिंदुग्धः । इन्दुरिन्द्रस्य सरूयं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदीय ११ ग्रुमि प्रियार्णि पवते पुनानो देवो देवान् त्स्वेन् रसेन पृञ्चन् । इन्दुर्धर्मारयृतुथा वसानो दश िचपी ग्रव्यत सानो ग्रव्ये १२ वृषा शोर्गो ग्रभिकनिकदुद्गा नुदर्यन्नेति पृथिवीम्त द्याम्। इन्द्रेस्येव वृगुरा शृंरव ग्राजौ प्रचेतर्यन्नर्षति वाचमेमाम् १३ रसाय्यः पर्यसा पिन्वमान ईरयेन्नेषि मध्मन्तमंशुम् । पर्वमानः संतिनमेषि कृरव न्निन्द्रीय सोम परिषिच्यमीनः १४ एवा पैवस्व मदिरो मदीयो दग्राभस्य नुमर्यन् वधस्नैः। \_ परि वर्गं भरमाणो रुशन्तं गुव्युर्नो स्रर्षु परि सोम सिक्तः १५ जुष्ट्री ने इन्दो सुपर्था सुगा न्युरौ पैवस्व वरिवांसि कृरवन्। <u>च</u>नेव विष्वंग्द्रितानि <u>विघ्न न्नधि</u> ष्णुना धन्<u>व</u> सानो ग्रव्ये १६ वृष्टिं नौ ऋषं दिव्यां जिंगुतु मिळीवतीं शंगयीं जीरदीनुम्। -स्तुकैव वीता धेन्वा विचिन्वन् बर्न्धूरिमाँ ग्रवराँ इन्दो वायून् १७ ग्रुन्थिं न विष्यं ग्रथितं पुनान ऋजुं चे गातुं वृजिनं चे सोम।

ग्रत्यो न क्रेदो हिरा सृजानो मर्यो देव धन्व पुस्त्यीवान् १८ जुष्टो मर्दाय देवतात इन्दो परि ष्णुना धन्व सानो ग्रव्ये । सहस्रंधारः सुरभिरदेब्धः परि स्रव वार्जसातौ नृषद्धे १६ <u> ग्रु</u>रश्मा<u>नो</u> येऽरथा ग्रयुंक्ता ग्रत्यांसो न संसृजानासं ग्राजौ । एते शक्रासी धन्वन्ति सोमा देवांसस्ताँ उपं याता पिर्बध्यै २० \_ एवा ने इन्दो ऋभि देववीतिं परि स्रव् नभो ऋर्णश्चमूष् । -सोमो ग्रस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रियं देदातु <u>वी</u>रवन्तमुग्रम् २१ तत्त्वद्यदी मनसो वेनेतो वाग ज्येष्ठस्य वा धर्मेशि चोरनीके। त्रादीमायुन् वरमा वावशाना जु<u>ष्टं</u> पति कलशे गाव इन्दुंम् २२ प्र दनिदो दिव्यो दनि<u>पि</u>न्व ऋतमृतार्य पवते सुमेधाः । धर्मा भ्वद्वजन्यस्य राजा प्र रिष्मिभिर्द्शिभिर्भारि भूम २३ पुवित्रेभिः पर्वमानो नृचचा राजौ देवानीमृत मर्त्यानाम्। द्विता भ्वद्रयिपती रयीगा मृतं भरत् सुभृतं चार्विन्दुः २४ त्रवाँ इव श्रवंसे सातिमच्छे न्द्रंस्य वायोरभि वीतिर्मर्ष । स नेः सहस्रां बृहतीरिषौदा भवां सोम द्रविगोवित् पुनानः २४ देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः चर्यं सुवीरं धन्वन्त् सोमाः । त्रायुज्यवेः सुमृतिं विश्ववारा होतारों न दिवियजो मुन्द्रतमाः २६ एवा देव देवताते पवस्व मुहे सोमु प्सरसे देवपानीः। -मुहश्चिद्धि ष्मिसं हिताः संमुर्ये कृधि सुष्ठाने रोदंसी पुनानः २७ ग्रश्वो न क्रदो वृषीभर्युजानः सिंहो न भीमो मनसो जवीयान्। ग्रर्वाचीनैः पृथिभिर्ये रिजिष्ठा ग्रा पैवस्व सौमनुसं ने इन्दो २८ शतं धारी देवजीता ग्रसृग्रन् त्सहस्रीमेनाः कवयौ मृजन्ति । इन्दों सुनित्रं दिव ग्रा पंवस्व पुरएतासि महुतो धर्नस्य २६ दिवो न सर्गा ग्रससृगुमह्नां राजा न मित्रं प्र मिनाति धीरः। पितुर्न पुत्रः क्रतुंभिर्यतान ग्रा पेवस्व विशे ग्रस्या ग्रजीतिम् ३० प्र ते धारा मध्मतीरसृग्रन् वारान् यत् पूतो ऋत्येष्यव्यान् । पर्वमान पर्वसे धाम गोनां जज्ञानः सूर्यमिपिन्वो स्रकैः ३१ कर्निक्रदुदनु पनथामृतस्य शक्रो वि भीस्यमृतस्य धार्म । स इन्द्रीय पवसे मत्सरवीन् हिन्वानो वार्च मृतिभिः कवीनाम् ३२ दिव्यः सूपर्गोऽवं चित्त सोम् पिन्वन् धाराः कर्मगा देववीतौ ।

एन्दो विश कुलशं सोमुधानं क्रन्देन्निहि सूर्यस्योपं रश्मिम् ३३ तिस्रो वार्च ईरयित प्र विह्न र्ज़ृतस्य धीतिं ब्रह्मंगो मनीषाम्। गावौ यन्ति गोपितिं पृच्छमीनाः सोमं यन्ति मृतयौ वावशानाः ३४ सोमुं गार्वो धेनवौ वावशानाः सोमुं विप्रा मृतिभिः पृच्छमानाः । सोमेः सुतः पूयते ऋज्यमानः सोमे ऋकास्त्रिष्टभः सं नेवन्ते ३४ एवा नेः सोम परिष्विच्यमीन ग्रा पैवस्व पूयमीनः स्वस्ति । \_ इ<u>न्द</u>्रमा विश बृहुता रवेेग वुर्धया वार्च <u>ज</u>नया पुरेधिम् ३६ त्र्या जार्गृ<u>वि</u>र्विप्रं ऋृता मंतीनां सोमेः पुनानो त्रसदञ्चमूषु । सपेन्ति यं मिथुनासो निकामा ऋध्वर्यवौ रथिरासः सुहस्ताः ३७ स पुनान उप सूरे न धातो भे ऋष्रा रोदसी वि ष ऋविः। प्रिया चिद्यस्यं प्रियसासं ऊती स तू धर्नं कारिगो न प्र यंसत् ३८ स विर्धिता वर्धनः पूयमनिः सोमी मीढ्वाँ ऋभि नो ज्योतिषावीत्। येनां नुः पूर्वे पितरं पद्जाः स्वर्विदौ स्रभि गा स्रिद्रमुष्णन् ३६ त्रक्रीन् त्समुद्रः प्रथमे विधर्म ज्ञनयेन् प्रजा भुवनस्य राजी। वृषां प्वित्रे ऋधि सानो ऋव्ये बृहत् सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ४० मृहत् तत् सोमौ महिषश्चेकारा उपां यद्गर्भोऽवृंगीत देवान्। ग्रदंधादिन्द्रे पर्वमान ग्रोजो ऽजनयुत् सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ४१ मित्सि वायुमिष्टये राधिसे च मित्सि मित्रावरुंगा पूयमानः । मित्स शर्धो मारुतं मित्सं देवान् मित्स द्यावापृथिवी देव सोम ४२ त्रमुज्ः पेवस्व वृजिनस्ये हुन्ता ऽपामीवां बार्धमानो मृर्धश्च । ग्रभिश्रीगन् पयः पर्यसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तर्व वयं सरवायः ४३ मध्वः सूर्दं पवस्व वस्व उत्सं वीरं चे न ग्रा पेवस्वा भर्ग च। स्वदुस्वेन्द्रीय पर्वमान इन्दो रियं चे नु स्रा पेवस्वा समुद्रात् ४४ सोमेः सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नमुभि वाज्येचाः । त्र्या योनिं वन्यमसदत् पुनानः सिमन्दुर्गोभिरसरत् समद्भिः ४४ एष स्य तै पवत इन्द्र सोमेश्चमूषु धीर उशते तर्वस्वान् । \_ स्वर्चित्ता रथिरः सत्यशेष्मः कामो न यो देवयुतामसीर्जि ४६ एष प्रतेन वर्यसा पुनान स्तिरो वर्पीस दुहितुर्दधीनः । \_ वसानः शर्म त्रिवरूथमुप्सु होतेव याति समनेषु रेभेन् ४७ नू नुस्त्वं रिश्वरो देव सोम् परि स्रव चुम्वौः पूयमानः ।

ग्रुप्सु स्वादिष्टो मधुमाँ ऋतावा देवो न यः संविता सत्यमन्मा ४८ <u>अ</u>भि वायुं वीत्यर्षा गृ<u>णानो</u>ई ऽभि <u>मित्रावर्रुणा पूयमानः ।</u> त्रुभी नरं धीजवेनं रथेष्ठा मुभीन्द्रं वृषे<u>णं</u> वज्जबाहुम् ४६ <u> श्र</u>भि वस्त्री सुव<u>स</u>नान्य<u>ीर्षा</u> ऽभि <u>धे</u>नूः सुदुर्घाः पूयमानः । त्रभि चन्द्रा भर्तवे नो हिर्रएया ऽभ्यश्वीन् रथिनो देव सोम ५० <u>ऋ</u>भी नौ ऋर्ष <u>दि</u>व्या वसूं न्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । त्रभि येन द्रविगम् शनवामा ऽभ्यार्षेयं जीमदग्निवर्नेः ४१ <u> ग्र</u>या पुवा पेवस्<u>व</u>ैना वसूनि मा<u>ँश्</u>रत्व ईन्द्<u>रो</u> सरीस् प्र धेन्व । ब्रुध्नश्चिदत्र वातो न जूतः पुरुमेधिश्चत् तकेवे नरं दात् ५२ उत ने एना पेवया पेवस्वा ऽधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे । षृष्टिं सहस्रो नैगुतो वसूनि वृत्तं न पुक्वं धूनवृद्रणीय ४३ महीमे ग्रस्य वृष्नामं शूषे माँश्चेत्वे वा पृशने वा वर्धत्रे । ग्रस्वीपय<u>निग</u>तीः स्त्रेहयुद्या ऽपामित्राँ ग्रपाचितौ ग्र<u>चे</u>तः ४४ सं त्री पवित्रा वितितान्येष्य न्वेकं धावसि पुयमीनः । ग्रसि भगो ग्रसि दात्रस्य दाता ऽसि मुघवा मुघवद्धा इन्दो ४४ एष विश्ववित् पेवते मनीषी सोमो विश्वस्य भुवनस्य राजा । -द्रुप्साँ ईरयेन् <u>वि</u>द<u>थे</u>ष्विन्दु विं वारमर्व्यं समयाति याति ५६ इन्दुं रिहन्ति महिषा ग्रदेन्धाः पदे रैभन्ति कवयो न गृधाः । हिन्वन्ति धीरौ दुशभिः चिपौभिः समैञ्जते रूपमुपां रसैन ५७ त्वया वयं पर्वमानेन सोम् भरे कृतं वि चिनुयाम् शर्श्वत् । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ४५

#### (६८) ग्रष्टनविततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वार्षागिरोऽम्बरीषो भारद्वाज ऋजिश्वा च ऋषी । पवमानः सोमो देवता । (१-१०, १२) प्रथमादिदशर्चां द्वादश्याश्चानुष्टुप्, (११) एकादश्याश्च बृहती छन्दसी

श्रमि नौ वाजसातमं रियमेषं पुरुस्पृहेम् । इन्दौ सहस्रिभर्णसं तुविद्युम्नं विभ्वासहेम् १ परिष्य सुवानो श्रव्ययं रथे न वर्माव्यत । इन्दुरिभ दुर्णा हितो हियानो धारीभिरत्नाः २ परिष्य सुवानो श्रीचा इन्दुरव्ये मदच्युतः । धारा य ऊर्ध्वो ग्रेध्वरे भ्राजा नैति गव्ययः ३ स हि त्वं देव शर्श्वते वसु मर्ताय दाशुषे। इन्दौ सहुस्त्रिर्णं रियं शतात्मानं विवासिस ४ व्यं ते ग्रस्य वृत्रहुन् वसो वस्वः पुरुस्पृहेः । नि नेदिष्ठतमा इषः स्यामं सुम्नस्याधिगो ४ द्विर्यं पञ्च स्वयंशसं स्वसारो ग्रद्रिसंहतम् । प्रियमिन्द्रेस्य काम्यं प्रस्नापर्यन्त्यूर्मिर्गम् ६ परि त्यं हैर्युतं हरिं बुभुं पुनन्ति वारेंगा। यो देवान् विश्वाँ इत् परि मदेन सह गच्छेति ७ <u> ग्र</u>स्य <u>वो</u> ह्यवंसा पान्तो द<u>त्त</u>सार्धनम् । यः सूरिषु श्रवौ बृहद् दुधे स्वर्श्ण हीर्युतः ५ स वो युज्ञेषु मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी। देवो देवी गि<u>रिष्ठा ग्रस्नेध</u>न् तं तुं<u>विष्व</u>र्णि ६ इन्द्रीय सोम् पातिवे वृत्रुघ्ने परि षिच्यसे । नरें च दिन्निणावते देवायं सदनासदें १० ते प्रतासो व्युष्टिषु सोमाः प्वित्रे स्रचरन् । <u>अपुप्रोर्थन्तः सनुतर्हुरश्चितः प्रातस्ताँ अप्रचेतसः ११</u> तं सेखायः पुरोरुचे यूयं वयं चे सूरयेः । त्र्रश्याम वाजेगनध्यं सनेम वाजेपस्त्यम् १२

# (६६) नवनवतितमं सूक्तम्

(१-६) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपौ रेभसूनू त्रृषी । पवमानः सोमो देवता ।
(१) प्रथमचीं बृहती, (२-६) द्वितीयादिसप्तानाञ्चानुष्टुप् छन्दसी
त्र्या हेर्युतायं धृष्णवे धनुंस्तन्विन्त पौंस्यम् ।
शुक्रां वेयन्त्यसुंराय निर्णिजं विपामग्रे महीयुवंः १
त्र्यं चपा परिष्कृतो वार्जां श्रभि प्र गाहते ।
यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्विन्त यात्वे २
तमस्य मर्जयामिस मदो य इंन्द्रपार्तमः ।
यं गार्व त्र्यासभिर्द्धः पुरा नूनं चे सूरयः ३

तं गार्थया पुरारया पुनानम्भ्यनूषत । उतो क्रंपन्त धीतयौ देवानां नाम् बिभ्रतीः ४ तम् चर्माणम्ञ्यये वारे पुनन्ति धर्णसिम्। दूतं न पूर्विचित्तय स्रा शासते मनीषिणः ५ \_ स <u>पुन</u>ानो मृदिन्त<u>म</u>ुः सोम<u>श्च</u>मूषु सीदति । पशौ न रेत स्त्रादधत् पतिर्वचस्यते धियः ६ स मृज्यते सुकर्मीभ र्देवो देवेभ्यः सुतः। विदे यदांसु संदुदि मृहीरपो वि गहिते ७ सुत ईन्दो पुवित्र ग्रा नृभिर्युतो वि नीयसे। -इन्द्रीय मत्सरिन्तम श्चमुष्वा नि षीदसि ५

(१००) शततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपौ रेभसूनू ऋषी । पवमानः सोमो देवता । स्रनुष्ट्रप् छन्दः

ग्रभी नेवन्ते ग्रद्धहंः प्रियमिन्द्रस्य काम्यंम्। वृत्सं न पूर्व ग्रायुनि जातं रिहन्ति मातरः १ पुनान ईन्द्वा भेर सोमे द्विबर्हसं रियम्। \_ त्वं वसूनि पुष्यसि विश्वनि दाशुषौ गृहे २ त्वं धियं मनोयुजं सृजा वृष्टिं न तेन्युतुः । त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ३ परि ते जिग्युषौ यथा धारी सुतस्य धावति । रंहमागा व्यर्वव्ययं वारं वाजीवं सानसिः ४ क्रत्वे दर्ज्ञाय नः कवे पर्वस्व सोम धारया। इन्द्रीय पार्तवे स्तो मित्राय वर्रुणाय च ४ पर्वस्व वाजुसातमः पुवित्रे धारया सुतः । इन्द्रीय सोम विष्णिवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ६ त्वां रिहन्ति मातरो हरि पवित्रे स्रद्धहेः। वृत्सं जातं न धेनवुः पर्वमानु विधेर्मिणि ७ पर्वमान् महि श्रवं श्चित्रेभिर्यासि रश्मिभः। श<u>र्</u>धन् तमांसि जिघ्<u>यसे</u> विश्वानि <u>दा</u>शुषो गृहे ५ त्वं द्यां चे महिव्रत पृ<u>थि</u>वीं चार्ति जिभ्रषे । प्रति <u>द्रा</u>पिमेमुञ्<u>ञथाः पर्वमान महित्व</u>ना ६ पञ्चमोऽध्यायः । व० १-३३ ।

# (१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-३) प्रथमादितृचस्य श्यावाश्विरन्धीगुः, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य नाहुषो ययाति, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य राजिषमानवो नहूषः, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य सांवरणो मनुः, (१३-१६) त्रयोदश्यादिचतुर्ऋ्यचस्य च वैश्वामित्रो वाच्यो वा प्रजापितर्ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । (१, ४-१६) प्रथमर्चश्चतुर्थ्यादित्रयोदशानाञ्चानुष्टुप्, (२-३) द्वितीयातृतीययोश्च गायत्री छन्दसी

पुरोजिती वो ग्रन्धंसः सुतायं मादयिववें। \_ ग्रपु श्वानं श्नथिष्टनु संखायो दीर्घजिह्नयम् १ यो धारया पावकर्या परिप्रस्यन्देते सुतः । इन्दुरश्चो न कृत्व्यः २ तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया। युज्ञं हिन्वन्त्यद्रिभिः ३ सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्रीय मुन्दिनः । प्वित्रवन्तो स्रचरन् देवान् गच्छन्तु वो मदीः ४ इन्दुरिन्द्रीय पवत् इति देवासी स्रब्रुवन् । वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशनि ग्रोजेसा ५ सहस्रंधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्कयः । सोमः पती रयीगां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ६ त्र्ययं पूषा रियर्भगः सोमः पुनानो त्र्रीर्षति । पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यंख्यद्रोदंसी उभे ७ सम् प्रिया ग्रन्षत् गावो मदीय घृष्वयः। सोमासः कृरवते पथः पर्वमानास इन्देवः ५ य ग्रोजिष्ठस्तमा भेर पर्वमान श्रवार्य्यम् । यः पञ्च चर्ष्गीरभि रियं येन वर्नामहै ६ सोमाः पवन्त इन्देवो ऽस्मभ्यं गात्वित्तेमाः । मित्राः स्वाना ग्ररेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः १०

VEDIC LITERATURE COLLECTION

सुष्वागासो व्यद्रिभि श्चिताना गोरधि त्वचि । -इषंमुस्मभ्यंमुभितः समस्वरन् वसुविदेः ११ एते पूता विपश्चितः सोमसो दध्याशिरः । \_ सूर्य<u>ासो</u> न द<u>'र्श</u>तासो जि<u>ग</u>तवो ध्रुवा घृते १२ प्र सुन्वानस्यान्धंसो मर्तो न वृत् तद्वर्चः । त्र्रपु श्वानेमराधर्स हुता मुखं न भूगेवः १३ त्र्या <u>जा</u>मिरत्के ग्रव्यत भुजे न पुत्र <u>त्र्</u>रोगयोः । सर्रजारो न योषेगां वरो न योनिमासदेम् १४ स वीरो देन्नसार्धनो वि यस्तस्तम्भ रोदेसी। हरिः पुवित्रे ग्रव्यत वेधा न योनिमासदेम् १४ म्रव्यो वारेभिः पव<u>ते</u> सोमो गव्ये म्रधि त्वचि । कर्निक्रदु<u>द्रषा</u> ह<u>रि</u>रिन्द्रेस्याभ्येति निष्कृतम् १६

[Rik Veda]

#### (१०२) द्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याप्तचस्त्रित त्रमृषिः । पवमानः सोमो देवता । उष्णिक् छन्दः

क्राणा शिश्मिंहीनां हिन्वनृतस्य दीधितिम् । विश्वा परि प्रिया भुवदर्ध द्विता

उपं त्रितस्यं पाष्योर्र रर्भक्त यदुहां पुदम् । युज्ञस्यं सप्त धार्मभिरधं प्रियम् २ त्रीर्णि त्रितस्य धार्रया पृष्ठेष्वेरया रियम् । मिमीते ग्रस्य योर्जना वि सुक्रर्तुः

ज्ञानं सप्त मातरौ वेधामेशासत श्रिये। ऋयं ध्रुवो रयीगां चिकेत यत् ४ <u>ग्र</u>स्य <u>वृ</u>ते <u>स</u>जोष<u>सो</u> विश्वे <u>देवासौ ग्र</u>ष्टुहः । स्पार्हा भवन्ति रन्तयो जुषन्त यत् ५

यमी गर्भमृतावृधौ दृशे चारुमजीजनन् । कविं मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहीम् ६ समीचीने ऋभि त्मनी यह्नी ऋतस्य मातरी। तुन्वाना युज्ञमीनुषगयदेञ्चते ७ क्रत्वां शुक्रेभिर्चिभं र्ऋ्गोरपं वृजं दिवः । हिन्वनृतस्य दीधितिं प्राध्वरे ५

# (१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्याप्तचस्त्रित ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । उष्णिक्

#### छन्दः

प्र पुंनानार्य वेधसे सोमाय वच उद्यंतम् । भृतिं न भरा मृतिभिर्जुजौषते १ परि वारार्यव्यया गोभिरञ्जानो ग्रंषित । त्री ष्धस्थां पुनानः कृणुते हरिः २ परि कोशं मधुश्चृतं मृव्यये वारे ग्रंषित । ग्रंभि वाणीर्ग्रृषीणां सप्त नूषत ३ परि <u>णे</u>ता मंतीनां विश्वदेवो ग्रंदाभ्यः । सोमः पुनानश्चम्वोर्विशद्धरिः ४ परि दैवीरन् स्वधा इन्द्रेण याहि सरर्थम् । पुनानो वाघद्वाघद्धिरमंत्र्यः ४ परि सिप्तिनं वाजयु देवो देवेभ्यः सुतः । व्यान्शिः पर्वमानो वि धावति ६ सप्तमोऽनुवाकः

। सू० १०४-११४।

#### (१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य कारावौ पर्वतनारदौ काश्यप्यौ शिखरिडन्यावप्सरसौ वा ऋषिके । पवमानः सोमो देवता । उष्णिक् छन्दः

सर्खाय त्रा नि षीदत पुनानाय प्र गायत । शिशुं न युज्ञैः परि भूषत श्रिये १ समी वृत्सं न मातृभिः सृजतां गयसाधनम् । देवाव्यंर् मदम्भि द्विश्वसम् २

पुनातां द<u>त्त्त्</u>सार्धनुं यथा शर्धाय <u>वी</u>तये। यथां <u>मित्राय</u> वर्रुणाय शंतेमः ३ ग्रस्मभ्यं त्वा वसुविदं मुभि वाणीरनूषत। गोभिष्टे वर्णमुभि वासयामसि ४

स नौ मदानां पत् इन्दौ देवप्सरा श्रसि । सखैव सरुवै गातुवित्तमो भव ४ सनैमि कृध्यर्रस्मदा <u>रच्चसं</u> कं चिद्वित्रर्णम् । श्रपादैवं <u>द्वय</u>ुमंहौ युयोधि नः ६

#### (१०५) पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य कारावौ पर्वतनारदावृषी । पवमानः सोमो देवता । उष्णिक छन्दः

तं वेः सखायो मदीय पुनानम्भि गीयत । शिशुं न युज्ञैः स्वदयन्त गूर्तिभिः १

सं वृत्स ईव मातृ<u>भि</u> रिन्दुहिन्वानो ग्रज्यते । <u>देवा</u>वीर्मदौ मृति<u>भिः</u> परिष्कृतः २

<u>अ</u>यं दत्तीय सार्ध<u>नो</u> ऽयं शर्धाय <u>वीतयै । अयं देवेभ्यो</u> मधुमत्तमः सुतः ३

### (१०६) षडुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-३, १०-१४) प्रथमादितृचस्य दशम्यादिपञ्चानाञ्च चाचुषोऽग्निः, (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य मानवश्चचुः, (७-६) सप्तम्यादितृचस्य चाप्सवो मनुर्मृषयः । पवमानः सोमो देवता । उष्णिक् छन्दः इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हर्रयः । श्रुष्टी जातास इन्देवः स्वर्विदेः १ स्र्ययं भरीय सान्सि रिन्द्रीय पवते सुतः । सोमो जैत्रेस्य चेतित यथी विदे २

श्रुस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृंभ्शीत सानुसिम् । वर्जं च वृषेगं भर्त् समप्सुजित् ३

प्र र्धन्वा सोम् जागृं<u>वि</u> रिन्द्र्ययेन्द्<u>ये</u> परि स्रव । द्युमन्तं शुष्ममा भैरा स्वर्विदेम् ४

इन्द्रीय वृषे<u>णं</u> मदं पर्वस्व <u>वि</u>श्वदेर्शतः । <u>स</u>हस्रीयामा प<u>ि</u>थकृद्विच<u>न्</u>त्रणः ४ ग्रस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । <u>स</u>हस्री याहि प्थिभिः कर्निक्रदत् ६

पर्वस्व देववीतय इन्दो धारिभिरोजेसा । ग्रा कलशं मध्रीमान् त्सोम नः सदः ७

तर्व द्रप्सा उद्गुत इन्द्रं मदीय वावृधुः । त्वां देवासी ऋमृतीय कं पेपुः ५ ऋ॥ नेः सुतास इन्दवः पुनाना धीवता रियम् । वृष्टिद्यीवो रीत्यापः स्वर्विदेः ६

सोर्मः पुनान ऊर्मिणा ऽञ्यो वारं वि धविति । स्रग्रे वाचः पर्वमानः कर्निक्रदत् १०

धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनुं वने क्रीळेन्तमत्येविम् । <u>स्र</u>भि त्रिपृष्ठं मृतयः समस्वरन् ११

ग्रसंजिं कुलशाँ ग्रभि मीळहे सप्तिर्न वाजियुः । पुनानो वार्च जनयेन्नसिष्य-दत् १२ पर्वते हर्यतो हरि रति हरासि रह्या । अभ्यर्षन् त्स्तोतृभ्यौ वीरवद्यशः १३ अया पेवस्व देव्यु र्मधोर्धारा असृचत । रेभेन् प्वित्रं पर्येषि विश्वतः १४

# (१०७) सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२६) षड्वंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाजः, मारीचः कश्यपः, राहूगणो गोतमः, भौमोऽत्रिः, गाथिनो विश्वामित्रः, भार्गवो जमदग्निः, मैत्रावरुणिर्वसिष्ठश्च सप्तर्षयः । पवमानः सोमो देवता । (१-२, ४-७, १०-१४, १७-२६) प्रथमाद्वितीययोर्ज्यचोश्चतुर्थ्यादिचतसृणां दशम्यादिषरणां सप्तदश्यादिदशानाञ्च प्रगाथः ((१, ४, ६, १०, १२, १४, १७, १६, २१, २३, २४) प्रथमाचतुर्थीषष्ठीदशमीद्वादशीचतुर्दशीसप्तदश्येकोनविंश्येकविंशीत्रयोविंशीपञ्चविंशी नां बृहती, (२, ४, ७, ११, १३, १४, १८, २०, २२, २४, २६) द्वितीयापञ्चमीसप्तम्येकादशीत्रयोदशीपञ्चदश्यष्टादशीविंशीद्वाविंशीचतुर्विंशीषड्वंशी नां सतोबृहती), (३) तृतीयाया भुरिग्वराड् द्विपदा (५-६) ग्रष्टमीनवम्योर्बृहती,

(१६) षोडश्याश्च द्विपदा विराट् छन्दांसि

परीतो षिञ्चता सतं सोमो य उत्तमं हविः। दधन्वाँ यो नर्यो ग्रप्स्वश्नतरा सुषाव सोममद्रिभिः १ नूनं पुनानोऽविभिः परि स्त्रवाऽदेब्धः सुरभिंतरः । -सुते चित् त्वाप्सु मेदामो ग्रन्धंसा श्रीगन्तो गोभिरुत्तरम् २ परि सुवानश्चनंसे देवमादेनः क्रतुरिन्दुर्विचन्त्रणः ३ पुनानः सौम धार्रया ऽपो वसानो ऋर्षसि । \_ स्रा रेत्नधा योनिमृतस्यं सीद् स्युत्सो देव हिरगयर्यः ४ दुहान ऊर्धर्दिञ्यं मध् प्रियं प्रतं सधस्थमासदत्। -स्रापृच्छचं धरुगं वाज्येर्षति नृभिर्धतो विचन्नगः ४ पुनानः सौमु जागृवि रव्यो वारे परि प्रियः। \_ त्वं विप्रौ स्रभुवोऽङ्गिरस्तमो मध्वा युज्ञं मिमिन्न नः ६ सोमौ मीढ्वान् पैवते गातुवित्तम् ऋषिर्विप्रौ विचन्नणः । त्वं कविरंभवो देववीतम् ग्रा सूर्यं रोहयो दिवि ७ सोमं उ षुवागः सोतृभिरधि ष्ण्भिरवीनाम्। त्रश्चेयेव हुरिता या<u>ति</u> धारेया मुन्द्रया या<u>ति</u> धारेया ५ अनूपे गोमान् गोभिरचाः सोमौ दुग्धाभिरचाः । समुद्रं न <u>सं</u>वर्गणान्यग्मन् मुन्दी मदीय तोशते ६

त्रा सौम स्वानो त्रद्रिभिस्तिरो वारारायव्ययो। जनो न पुरि चम्बौर्विशद्धिः सदो वनैषु दिधषे १० स मामृजे तिरो त्र्रायानि मेष्यो मीळहे सप्तिन वाज्यः। <u> ऋनुमाद्यः</u> पर्वमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिर्ऋक्वेभिः ११ प्र सौम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये ऋर्णसा । श्रुंशोः पर्यसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्रुतम् १२ त्रा हर्यतो त्राजुने त्रात्के त्राञ्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः । तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गर्भस्त्योः १३ ग्रभि सोमसि ग्रायवः पर्वन्ते मद्यं मद्म । समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिशौ मत्सरासः स्वर्विदः १४ तर्रत् समुद्रं पर्वमान ऊर्मिणा राजो देव ऋृतं बृहत् । त्रुर्षेन<u>िम</u>त्रस्य वर्रुणस्य धर्मणा प्र हिन्<u>वा</u>न त्रुतं बृहत् १५ नृभिर्येमानो हर्यतो विचच्छणो राजा देवः समुद्रियः १६ इन्द्रीय पवते मदः सोमी मुरुत्वेते सुतः । सहस्रंधारो ग्रत्यव्यंमर्षति तमी मृजन्त्यायवंः १७ पुनानश्चम् जनयेन् मृतिं कविः सोमौ देवेषुं रगयति । \_ ग्र्रपो वसानः परि गोभिरुत्तरः सीदुन् वनैष्वव्यत १८ तवाहं सौम रारग सरूय ईन्दो दिवेदिवे। पुरूणि बभ्रो नि चरिन्त मामव परिधीरित ताँ ईहि १६ \_ उताहं नक्तमुत सौम ते दिवां सुरूयार्य बभ्र ऊर्धनि । घृगा तपंन्तमति सूर्यं पुरः शंकुना ईव पप्तिम २० मृज्यमोनः सुहस्त्य समुद्रे वाचीमन्वसि । -रियं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहुं पर्वमानाभ्येर्षसि २१ मृजानो वारे पर्वमानो ऋव्यये वृषार्व चक्रदो वर्ने। देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो स्रर्षिस २२ पर्वस्व वार्जसातये ऽभि विश्वानि काव्या । त्वं समुद्रं प्रथमो वि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः २३ स तू पैवस्व परि पार्थिवं रजौ दिव्या चे सोमु धर्मभिः। त्वां विप्रांसो मृतिभिर्विचत्तरण शभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिः २४ पर्वमाना ग्रस्चत पुवित्रमति धारया ।

म्रुत्वन्तो मत्<u>स</u>रा इन<u>िद्र</u>या हयो मेधाम्भि प्रयोसि च २५ ग्रुपो वसोनः प<u>रि</u> कोशीमर्षुतीन्दुर्हियानः सोतृभिः । जनयुञ्जयोतिर्मन्दनौ ग्रवीवशद् गाः कृरवानो न निर्णिजीम् २६

### (१०८) ग्रष्टोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्जृचोः शाक्त्यो गौरिवीतिः, (३, १४-१६) तृतीयायाश्चतुर्दश्यादितृचस्य च वासिष्ठः शक्तिः, (४-५) चतुर्त्थीपञ्चम्योराङ्गिरस ऊरुः, (६-७) षष्ठीसप्तम्योर्भारद्वाज ऋजिश्चा, (५-१) ऋष्टमीनवम्योराङ्गिरस ऊर्ध्वसद्मा, (१०-११) दशम्येकादश्योराङ्गिरसः कृतयशाः, (१२-१३) द्वादशीत्रयोदश्योश्च राजर्षिऋणञ्चय ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । काकुभः प्रगाथः (विषमर्चां ककुप्, समर्चां सतोबृहती), (१३) त्रयोदश्या यवमध्या गायत्री छन्दः

पर्वस्व मधुमत्तम् इन्द्रीय सोम क्रतुवित्तमो मदेः । महि द्युचतमो मदः १ यस्य ते पीत्वा वृष्भो वृषायते ऽस्य पीता स्वर्विदेः । स सुप्रकेतो ऋभ्येक्रमीदिषो उच्छा वाजं नैतेशः २ त्वं ह्यर्ंङ्ग दैव्या पर्वमानु जिनमानि द्युमत्तमः । ऋमृतुत्वार्यं घोषयः ३ येना नवंग्वो दध्यङ्ङंपोर्ग्ते येन विप्रांस ग्रापिरे। देवानां सुम्ने ऋमृतस्य चारुणो येनु श्रवस्यानुशः ४ एष स्य धारया सुतो ऽञ्यो वारैभिः पवते मुदिन्तमः । क्रीळेन्नूर्मिरपामिव ४ म्रभि वजं तेतिषे गव्यमश्चर्यं वर्मीवे धृष्णवा रुज ६ त्रा सौता परि षिञ्चताऽश्वं न स्तोमंमुपुरं रजस्तुरम् । वनुक्रचमुद्रपूर्तम् ७ सहस्रधारं वृष्भं पयोवृधं प्रियं देवाय जन्मने। ऋतेन य ऋतजातो विवावधे राजा देव ऋतं बृहत् ५ त्रुभि द्युम्नं बृहद्यश इषेस्पते दिदीहि देव देवुयुः । वि कोशं मध्यमं युव ६ त्र्या वेच्यस्व सुदत्त <u>च</u>म्वोः सुतो <u>वि</u>शां वह्निर्न <u>वि</u>श्पतिः । वृष्टिं दिवः पैवस्व रीतिमुपां जिन्वा गविष्टिये धिर्यः १० -एतमु त्यं मेदच्युतं सहस्रोधारं वृष्भं दिवो दुहः । विश्वा वसूनि बिभ्रतम् ११ \_\_\_\_ वृषा वि जेज्ञे जनयन्नमेर्त्यः प्रतपञ्जघोतिषा तर्मः ।

स सुष्टुंतः क्विभिर्निर्णिजं दधे त्रिधात्वस्य दंससा १२ स सुन्वे यो वसूनां यो ग्रयामनिता य इळानाम् । सोमो यः सुंचितीनाम् १३ यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य मुरुतो यस्य वार्यमणा भर्गः । ग्रा येने मित्रावर्रुणा करामह एन्द्रमवसे महे १४ इन्द्रीय सोम् पातेवे नृभिर्यतः स्वायुधो मृदिन्तमः । पर्वस्व मधुमत्तमः १५ इन्द्रस्य हार्दि सोम्धानमा विश समुद्रमिव सिन्धवः । जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्तमः १६

#### (१०६) नवोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यैश्वरयो धिष्णयाग्नय ऋषयः । पवमानः सोमो देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

परि प्र धन्वेन्द्रीय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे भगीय १ इन्द्रेस्ते सोम स्तस्य पेयाः क्रत्वे दर्जाय विश्वे च देवाः १२ एवामृतीय मुहे चयीय स शक्रो श्रेषं दिव्यः पीयूषेः ३ \_ पर्वस्व सोम मुहान् त्संमुद्रः <u>पि</u>ता देवानां विश्वाभि धार्म २४ शक्रः पंवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये शं चे प्रजायै ४ दिवो धर्तासि शक्रः पीयूषेः सत्ये विधर्मन् वाजी पेवस्व ३६ पर्वस्व सोम द्युमी सुधारो मुहामवीनामनुं पूर्व्यः ७ नृभिर्येमानो जज्ञानः पूतः चरद्विश्वानि मुन्द्रः स्वर्वित् ४ ८ इन्दुः पुनानः प्रजामुराणः करद्विश्वानि द्रविणानि नः ६ पर्वस्व सोम् क्रत्वे दच्चायाऽश्वो न निक्तो वाजी धर्नाय ५ १० तं ते सोतारो रसं मदीय पुनन्ति सोमें मुहे द्युम्रायं ११ शिशं जज्ञानं हरिं मृजन्ति पुवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुंम् ६ १२ इन्दुः पविष्टु चारुर्मदीयाऽपामुपस्थे कविर्भगीय १३ बिभीतिं चार्विन्द्रेस्य नाम येन् विश्वीनि वृत्रा ज्घाने ७ १४ पिबन्त्यस्य विश्वे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य १५ प्र सुवानो स्रेचाः सहस्रधारस्तिरः पुवित्रं वि वारमर्व्यम् ५ १६ स वाज्यं चाः सहस्ररेता ऋदिम्जानो गोभिः श्रीणानः १७ प्र सौम याहीन्द्रस्य कुचा नृभिर्येमानो ऋद्रिभिः सुतः ६ १८

ग्रसंर्जि वाजी तिरः पवित्रमिन्द्रीय सोमेः सहस्रंधारः १६ ग्रज्जन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्रीय वृष्ण इन्दुं मदीय १०२० देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसे ऽपो वसनि हरिं मृजन्ति २१ इन्दुरिन्द्रीय तोशते नि तौशते श्रीणन्नुग्रो रिणन्नपः ११२२

#### (११०) दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य त्रैवृष्णस्त्रयरुणः पौरुकुतस्यस्त्रसदस्युर्त्रृषी । पवमानः सोमो देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्य पिपीलिकमध्यानुष्टुप्, (४-६) चतुर्थ्यादितृचद्वयस्योर्ध्वबृहती, (१०-१२) दशम्यादितृचस्य च विराट् छन्दांसि पर्यू षु प्र धेन्व वाजसातये परि वृत्राणि सुचािः। द्विषस्तरध्यां त्रमणया नं ईयसे १ त्रमु हि त्वी सुतं सीम् मदीमसि मुहे सीमर्युराज्ये। वार्जां ग्रभि पेवमान प्र गाहसे २ त्रजीजनो हि पेवमानु सूर्यं विधारे शक्मेना पर्यः । गोजीरया रहिमागुः पुरेध्या ३ त्रजीजनो त्रमृत मर्त्येष्वाँ त्रृतस्य धर्मेन्नमृतस्य चार्रुणः । सदौसरो वाजमच्छा सिनष्यदत् ४ ग्रभ्यंभि हि श्रवंसा ततर्दिथोत्सं न कं चिजनपानमर्चितम्। शर्याभिर्न भरमाणो गर्भस्त्योः ४ वारं न देवः संविता व्यूर्ग्ते ६ त्वे सीम प्रथमा वृक्तबेर्हिषो मुहे वाजीय श्रवेसे धियं दधुः । स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ७ दिवः पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं मुहो गाहाद्दिव ग्रा निर्ध्युचत । इन्द्रेमभि जार्यमानं समस्वरन् ५ <u> ग्रुध</u> य<u>दि</u>मे पेवमान रोदेसी इमा <u>च</u> विश्वा भुवेनाभि मुज्मनी। यथे न निःष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे ह सहस्रधारः शतवाज इन्द्रः १० एष पुनानो मधुमाँ ऋृतावेन्द्रायेन्दुः पवते स्वादुरूर्मिः ।

<u>वाजसिर्विरिवोविर्द्धयोधाः ११</u> स पेवस्<u>व</u> सहमानः पृ<u>त</u>न्यून् त्से<u>ध</u>न् र<u>ज्</u>ञांस्यपे दुर्गहोणि । स्वायुधः सोसहान् त्सोम् शत्रून् १२

#### (१११) एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य पारुच्छेपिरनानत ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । ऋत्यष्टिश्छन्दः

श्रया रुचा हरिंगया पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति स्वयुग्वंभिः सूरो न स्वयुग्वंभिः ।

धारी सुतस्ये रोचते पुनानो ग्रे<u>र</u>ुषो हरिः विश्वा यद्रूपा प<u>रि</u>यात्यृक्वेभिः सप्तास्येभिर्ज्ञक्वेभिः १

त्वं त्यत् पंशीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि स्व ग्रा दमे त्रृतस्ये धीतिभिर्दमे ।

परावतो न साम् तद् यत्रा रर्गन्ति धीतर्यः । त्रिधातुंभिररुषीभिर्वयौ दधे रोचमानो वयौ दधे २

पूर्वामनुं प्रदिशं याति चेकित्त् सं रश्मिभिर्यतते दर्शतो रथो । दैव्यौ दर्शतो रथः ।

ग्रग्मेनुक्था<u>नि</u> पौंस्येन<u>द्रं</u> जैत्रीय हर्षयन् । वर्ज<u>श्च</u> यद्भवेथो ग्रनेपच्युता समतस्वनेपच्युता ३

#### (११२) द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः शिशुर्ऋषः । पवमानः सोमो देवता । पङ्किश्छन्दः

नानानं वा उं नो धियो वि वृतानि जनीम् ।
तत्ती रिष्टं रुतं भिषग् बृह्मा सुन्वन्तिमच्छ्तीन्द्रियेन्द्रो परि स्रव १
जरितीभिरोषधीभिः पुर्णेभिः शकुनानीम् ।
कार्मारो ग्रश्मिधुभिहिरिगयवन्तिमच्छ्तीन्द्रियेन्द्रो परि स्रव २
कारुरहं ततो भिषग्पलप्रित्तिणी नुना ।
नानिधियो वसूयवो ऽनु गा ईव तस्थिमेन्द्रीयेन्द्रो परि स्रव ३
ग्रश्चो वोळ्ही सुखं रथे हसुनामुपमुन्त्रिणीः ।

# शेपो रोमेरावन्तौ भेदौ वारिन्म्गरडूकं इच्छतीन्द्रीयेन्द्रो परि स्रव ४

्(११३) त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम् स्यास्य सुक्तस्य मारीचः कश्यप ऋषिः । पवम

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मारीचः कश्यप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । पङ्किश्छन्दः

शर्यगावंति सोममिन्द्रंः पिबत् वृत्रहा । बलं दर्धान ग्रात्मिन करिष्यन् वीर्यं महदिन्द्रियेन्दो परि स्रव १ त्र्या पैवस्व दिशां पत त्र्यार्जीकात् सौम मीढ्वः । त्रुतवाकेने सत्येने श्रद्धया तपेसा सुत इन्द्रियेन्द्रो परि स्रव २ पुर्जन्यवृद्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत्। तं गैन्धर्वाः प्रत्येगृभ्णन् तं सोमे रसमादेधुरिन्द्रयेन्दो परि स्रव ३ त्रमृतं वदेनृतद्युम्न सत्यं वदेन् त्सत्यकर्मन्। श्रद्धां वर्दन् त्सोम राजन् धात्रा सौम् परिष्कृत् इन्द्रियेन्दो परि स्रव ४ सत्यमुग्रस्य बृहतः सं स्रवन्ति संस्रवाः । सं येन्ति रिसनो रसाः पुनानो ब्रह्मेणा हर इन्द्रीयेन्दो परि स्रव ४ यत्रं ब्रह्मा पंवमान छन्दस्यांई वाचं वर्दन्। ग्राव्णा सोमें महीयते सोमैनानुन्दं जनयुन्निन्द्रीयेन्दो परि स्रव ६ यत्र ज्योतिरजेस्त्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितम्। तस्मिन् मां धेहि पवमानाऽमृते लोके ग्रिचित इन्द्रयिन्दो परि स्रव ७ यत्र राजां वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । यत्रामूर्यह्नतीरापुस्तत्र मामुमृतं कृधीन्द्रियेन्द्रो परि स्रव ५ यत्रीनुकामं चरेणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र मामुमृतं कृधीन्द्रयिन्दो परि स्रव ६ यत्रु कार्मा निकामाश्च यत्रं ब्रध्नस्यं विष्टपंम् । स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र मामुमृतं कृधीन्द्रियेन्द्रो परि स्रव १० यत्रीनन्दाश्च मोदश्चि मुद्रेः प्रमुद् स्रासते । कार्मस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामुमृतं कृधीन्द्रयिन्द्रो परि स्रव ११

(११४) चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋ्राचस्यास्य सूक्तस्य मारीचः कश्यप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता ।

#### पङ्किश्छन्दः

य इन्दोः पर्वमान्स्याऽनु धामान्यक्रमीत्।
तमोहः सुप्रजा इति यस्तै सोमाविधन्मन् इन्द्रीयेन्दो परि स्रव १
त्रमृषै मनत्रकृतां स्तोमैः कश्येपोद्धर्धयन् गिर्रः।
सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पितिरन्द्रीयेन्दो परि स्रव २
सप्त दिशो नानांसूर्याः सप्त होतार ऋृत्विजः।
देवा ग्रादित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रच न् इन्द्रीयेन्दो परि स्रव ३
यत् ते राजञ्छृतं हुविस्तेनं सोमाभि रच नः।
ग्रातीवा मा नस्तारीन्मो च नः किं चनाममिदिन्द्रीयेन्दो परि स्रव ४

इति नवमं मगडलं समाप्तम् मन्त्रसंख्या ग्रष्टममगडलस्यान्तपर्यन्तं ७६६० नवममगडलस्य ११०८ सर्वयोगः ८७१२